# गोर्की के संस्मरगा

## कुतर्की यात्री

पश्चिम की तरफ के बादल नीले और नारंगी रंगों से रॅंगे हुए थे। मोती के-से रंग वाले आकाश में, चीड़ के सघन वन के ऊपर समाप्त-प्राय चन्द्रमा का पारदर्शी टुकड़ा लटक रहा था। चीड़-वन दलदल से लेकर सुदूर क्षितिज तक फैला हुआ था। दूर एक कोने में फैक्टरी की चिमनी से निकलने वाली आग की लपट मानो अपनी रक्तजिह्वा निकाल कर उस वन को डरा रही थी। जैसे उसके भय से एक दूसरे से सटने के कारण चीड़ के पेड़ और अधिक सघन और अंधकारम्य दिखाई देते थे। सारा दलदल-प्रान्त जैसे सूज उठा हो, ऐसा जान पड़ता था और उसका वह भयावना रूप सारे अवसादमय वातावरण को और अधिक भारग्रस्त कर रहा था।

साशा विनोकुराक, जो एक एसिस्टेंट सर्जन था, अपने दोनों पैरों और दोनों हाथों के बरू एक पहाड़ी पर चला जा रहा था, और बटेरों को फाँसने के लिये जाल विछा रहा था। मैं एक झाड़ी के नीचे ध्यानम्म अवस्था में लेटा हुआ था। सहसा कुछ सोचकर मैंने कहा— ''काश कि जीवन को फिर नये सिरे से—पन्द्रह वर्ष की अवस्था से— विता पाता!''

\* इसपर साशा मोटी आवाज में वोल उठा—''जीवन की वर्तमान अवस्था से कोई सन्तुष्ट नहीं रहता।'' यह कहते हुए वह पहाड़ी से नीचे छढ़कते हुए ठीक मेरी झाड़ी के पास चला आया, और वहाँ से अपने विछाए हुए जालों का निरीक्षण करने लगा। उसकी गंजी खोपड़ी के नीचे उसके कपाल में बड़ी-बड़ी ह्यरियाँ पड़ी हुई थीं। उसकी आँखें मछली की आँखों की तरह गोल दिखाई देती थीं।

साशा बड़ा मजेदार आदमी है। वह एक बैरिस्टर का लड़का है, पर (जैसा कि वह कहता है) ''स्कूली शिक्षा का मार डोने में असमर्थ होने और अपने पिता के अंगलीपन से तंग आने के कारण'' वह घर से भाग निकला और दो वर्ष तक इधर-उधर भटकता रहा—कभी जेल में और कभी आवारा लोगों के दूसरे अड्डों में। इसके बाद जब वह अपने पिता के पास लौटकर आया, तो ''असंख्य चींटियों के दल के बीच में एक मरे हुए चृहे की तरह फैंक दिया गया,''—अर्थात् पलटन में भर्ती कराया गया और आमीं मेडिकल स्कूल में दाखिल हुआ। इसके बाद वह सात वर्ष तक सैनिक शिक्षा-संबंधी विभिन्न जहाजों में भ्रमण करता रहा।

उसने मुझसे कहा—''मैंने सभी देशों की शराबों का स्वाद लिया है। इसलिये नहीं कि मैं प्रकृति से ही शराबी हूँ, बिक इस कारण कि प्रत्येक व्यक्ति की भीतरी प्रवृत्तियों को बाहर निकलने का मार्ग अवश्य चाहिये। मैं इतनी अधिक मात्रा में शराब पीता था कि और तो और, स्वयं अँगरेज लोग मुझे पीते हुए देखने के लिये चले आया करते थे। वे लोग अपनी गर्दनें हिलाते हुए मुस्कराते जाते थे और कहते थे— 'हाँ, यह है वास्तव में पियकड़ ! ऐसे व्यक्ति के लिये 'जिन' और 'व्हिस्की' जैसी शराबों को तैयार करने में प्रसन्नता होती है।' उनमें से एक ने मुझसे यहाँ तक पूछा कि 'तुमने कभी व्हिस्की से स्नान करने की चेष्टा की है या नहीं ?' यह सब होने पर भी अँगरेज क्षोम बहुत अच्छी है; केवल उनकी जबान बड़ी भद्दी है—चीनी भाषा से भी कई गुना भ्रष्ट!

"मुझे स्वयं पता नहीं है कि एक दिन फ़ारस कैसे पहुँच गया, और वहाँ एक अँगरेज व्यापारी की लड़की से मेरा विवाह कैसे हो गया। कुछ भी हो, वह लड़की बहुत सुन्दर थी, केवल एक ऐव उसमें था— उसे शराब पीने की लत पड़ गई थी, हालाँकि सम्भवतः मैंने ही उसमें यह आदत डाल दी थी। दो वर्ष बाद हैज़े से उसकी मृत्यु हो गई, और मैं संसार के सबसे वीभस्स शहर—बाकू—में जा पहुँचा। वहाँ से में यहाँ—मेंटक के इस बिल में—चला आया। यह भी कोई कस्वा है! शैतान इसकी धिजयाँ उड़ा डाले!"

मैंने कहा--''साशा, अपनी चीन-यात्रा के किस्से सुनाओ ।"

"यात्रा सबसे सरल काम है। केवल जहाज पर चढ़ने की जरूरत है, बाक़ी सब काम कप्तान स्वयं सँमाल लेता है। ये कप्तान लोग सब शराभी होते हैं, जाली-गलीज करते हैं और दूसरों पर झूठमूठ का रोब गाँठते रहते हैं—प्रकृति का नियम ही ऐसा है। ज़रा एक सिगरेट तो बढाना!"

उसने सिगरेट जलाई और उसके धुएँ को नाक के केवल एक नथने से भीतर खींचते हुए कहा——''इस सिगरेट का तमाखू बहुत ही हल्का है; वास्तव में यह स्त्रियों के पीने की चीज है।''

विनोकुराफ की आयु पचास से अधिक हो चुकी है, पर वह अभी तक काफ़ी तगड़ा और स्वस्थ दिखाई देता है। उसका चेहरा एक सिपाही का-सा है और काठ में खुदा हुआ-सा जान पड़ता है। उसकी आँखों से किसी की ओर देखता है, तो ऐसा अनुभव होने लगता है कि इस व्यक्ति ने जीवन में बहुत-कुछ देखा है, और अब उसे कोई भी बात आश्चर्य में नहीं डाल सकती, और न किसी प्रकार की चिन्ता उसे सता सकती है। वह लोगों को अक्सर तिरछी निगाह से देखता है, सीधी दृष्टि से नहीं, और उसकी उस दृष्टि में अपने बड़प्पन और दूसरों के प्रति अवहेलना का भाव झलकता है। वह अब डाक्टरी नहीं करता। वह कहा करता है—''दीर्घ अनुभव से मैं इस धारणा पर पहुँचा हूँ कि डाक्टरी विद्या एक अन्ध विद्या है।''

क़स्वे में उसकी एक डेयरी है, जिसमें वह ''डाक्टर मेचिनिकाफ़ के वताए हुए नुस्बे के अनुसार 'केफिर' ( एक प्रकार का दही ) और बुल्गेरियन मठा'' तैयार करता है।

मैंने प्रायः हठपूर्वक उससे कहा— ''कुछ अपने बारे में सुनाओ ।'' ''आश्चर्य है कि इस तरह की बातों से तुम्हारी तृप्ति ही नहीं होती ! इतनी सब बातें तुम कहाँ जमा करते जाते हो ? अच्छी बात है, तुम किस विषय पर सुनना चाहते हो ?''

"जो कुछ तुमने देखा है।"

"ओहं, यह बात! इस तरह की बातें एक वर्ष में भी समाप्त नहीं होंगी, मैं जो कुछ भी देखने योग्य है वह सब देख चुका हूँ, कोई भी 'रुकावट' शेष नहीं रही। 'रुकावट ?' इसके सिवा और क्या शब्द उनके लिये काम में लाया जा सकता है! जहाज बन्दर से रवाना होता है, और प्रत्येक यात्री भगवान को याद करते हुए मन-ही-मन जहाज से कहता है—'जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ तक मुझे सकुशल पहुँचा दो!' दिन और रात, रात और दिन जहाज समुद्र के ऊपर से होकर चलता

रहता है, और रास्ते-भर केवल शून्य आकाश और शून्य जल के सिवा और कुछ नजर नहीं आता । मैं शान्त प्रकृति का आदमी हूँ, इसिंखये मुझे इस प्रकार की शून्यता पसन्द है। इसके बाद एक दिन बड़े जोरों से सीटी बजती है: इसका अर्थ यह है कि हम लोग गन्तव्य स्थान पर पहुँच गए हैं । पर मैं ठहरना पसन्द नहीं करता । यह एक 'रुकावट' है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई रात में खुछी हवा में भ्रमण करने के इरादे से निकल पड़े, और अकस्मात् एक झाड़ी के मीतर जा घुसे। कुछ भी हो, जहाज के ठहरते ही 'डेक' पर यात्रियों की हड़बड़ी पड़ जाती है। यात्री भी क्या अनोखे जीव होते हैं — अपने ढङ्ग के बिलकुल निराले ! मूर्खता में उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती । जहाज पर सवार होते ही प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर बच्चों का सा बेतुकापन घर कर लेता है। इसके अलावा प्राय: प्रत्येक यात्री बडे जलील तौर पर समुद्री बीमारी से कष्ट पाने लगता है। समुद्र में यह बात भी विशेष रूप से ध्यान में आती है कि मन्ष्य कैसा तुच्छ और नगण्य प्राणी है। संक्षेप में, मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूँ पृथ्वी की सारी सतह के ऊपर यात्री से अधिक हीन प्राणी दूसरा नहीं मिलेगा । एक कैदी की दृष्टि में जीवन एक दीर्घ निर्विचित्रता के सिवा और कुछ नहीं है। समुद्री यात्रा खास तौर से यह िर्दिश्यक्षा विषेठा रूप धारण कर लेती है, और सब यात्री स्वभाव से बड़े आलसी होते हैं। जीवन की वैचित्र्यहीनता के कारण वे अपना व्यक्तित्व इस हद तक खो देते हैं कि अपने ऊँचे पद. धनाढ्यता और मान-प्रतिष्ठा सब भूलकर जहाज के इञ्जिन की आग सुरुवारिक ने मजदूरी के साथ समानता का व्यवहार करने लगते हैं। जिस प्रकार कुत्ते विस्कुटों को देखकर दौड़ पड़ते हैं, उसी प्रकार यात्री किसी विदेशी भूमि का तट देखते ही बड़ी हड़बड़ी के साथ उस हश्य का उप-

योग करने के उद्देश्य से डेक पर भीड़ लगा देते हैं। उपभोग करो, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर इस प्रकार की व्यस्तता दिखाकर गुल क्यों मचाते हो १ पर नहीं-वे अपने पाँच पटकना ग़रू कर देते हैं और एक दूसरे की बात से सहमत न होते हुए कहने लगते हैं—'यह दृश्य देखो यह ! अरे नहीं, वह देखो वह !' वास्तव में कोई भी दृश्य नया या अनोखा नहीं होता: सब चीजें वैसी ही होती हैं जैसी हमेशा सब जगह दिखाई देती हैं — जमीन, इमारतें, लोग जो चूहों से भी छोटे दिखाई देते हैं । और उस विशेष अवसर पर हमेशा कोई-न-कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना अवश्य घट जाती है। उदाहरण के लिये, सिकन्दरिया में हमारे जहाज की हरजाई भण्डारिन ने मेरे कपडों के वक्स पर एक विशेष प्रकार के तेजाब की वोतल तोड डाली। उसकी दुर्गन्ध पहले दर्जे के 'कैबिनों' तक फैल गई, और हमारा प्रधान अफ़सर बाहर आकर क्रोध के कारण मेरे चारों ओर एक पागल आदमी की तरह नाचने लगा। वह ऐसी भयङ्कर गालियाँ देने लगा कि एक महिला को वबराहट के कारण चक्कर आते-आते रह गया, और उस महिला ने कप्तान के पास जाकर शिकायत की-पर हडवडी में उसने वह शिकायत मेरे खिलाफ कर दी ! एक और उदाहरण इसी तरह का है। एक छोटी-सी लड़की की चँगली डाक्टरखाने के दरवाजे से दबकर कुचल गई. और उसके बापने, जो एक राजनीतिज्ञ था, मेरे पेटे में अपनी छड़ी घुसेड़ कर मुझपर गुस्ता उतारा । जहाजी सकरों में हमेशा इसी तरह की अद्भत और अनहोनी घटनाएँ हुआ करती हैं।

"गरज यह कि मैंने सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने पर भी कहीं कोई विशेष रोचक दृश्य नहीं देखा। सर्वत्र समान रूप से अपमानित होने का अन्देशा रहता है—एशियाई अर्द्धगोले में कुछ अधिक, और अर्द्धगोलों में कुछ कम—केवल इतना ही अन्तर है। क्या तुम्हारी यह घारणा है कि इस पृथ्वी में केवल दो ही अर्द्धगोले हैं ? इस प्रकार की धारणा केवल गँवारपन है। यदि तुम न्यावहारिक दृष्टि से इस बात पर विचार करो, और हमारी इस पृथ्वी के गोले को किसी भी अक्षांश की रेखा के लगे-लगे एक ध्रुव से लेकर दूसरे ध्रुव तक काट डालो, तो तुम्हें पता चल जायगा कि जितने अक्षांश हैं उतने ही अर्द्धगोले भी हो सकते हैं: कुछ अधिक हों तो आश्चर्य नहीं। जरा एक सिगरेट बढ़ाना!"

सिगरेट जलाकर आँखें मूँदते हुए वह बोला—"पर वास्तव में यहाँ सिगरेट पीनी नहीं चाहिये, क्योंकि अबाबीलों को इसका धुँआ कतई पसन्द नहीं है ?"

इसके बाद फिर उसने शान्त भाव से, धीमी आवाज में अपने किस्से का क्रम जारी रखते हुए कहा— ''समय-समय पर मनोरज्जक घटनाएँ भी घटती रहती हैं, उदाहरण के लिये, चीनी समुद्र में— इस नाम का एक समुद्र है, हालाँकि और समुद्रों से इसमें कोई अन्तर नहीं है— उस समुद्र में जब हम लोग यात्रा कर रहे थे और हाज्जकाञ्ज की ओर चले जा रहे थे, तो एक रात पहरेदार ने स्थाही के रज्ज के समान घने अन्धकार के बीच में एक विशेष प्रकार की रोशनी देखी। मैं उस समय तीन और आदिमियों के साथ ताश के एक विशेष प्रकार के खेल में तल्लीन हो रहा था। अकस्मात् हम लोगों ने किसी को चिल्लाते हुए सुना—

''समुद्र में आग लगी हुई है !''

''हम लोग उस विचित्र दृश्य को देखने के लिये दौड़ पड़ें। खेल बीच ही में छोड़ देना पड़ा। जब समुद्र में यात्रा करते हुए बहुत दिन बीत जाते हैं, तो यात्री इस कदर ऊब जाते हैं कि प्रत्येक साधारण दृश्य या घटना उन्हें आकर्षित करने लगती है। यहाँ तक कि 'डालफिन' नामक एक विशेष जाति की मछली को तैरते हुए देखने के लिये वे उत्सुक हो उठते हैं, हालाँकि वह विशेष मछली, जो खाई नहीं जाती, किसी और जन्तु की अपेक्षा सुअर से अधिक मिलती-जुलती है। इस एक बात में पता चल सकता है कि यात्री लोग किस हद तक मूर्ल होते हैं।

''कुछ भी हो, मैं जब आगका दृश्य देखने के लिये वाहर निकला, तो रात घनी अँधेरी थी हवा बंद होने से बड़ी गरमी मालूम होती थी। सामने की ओर काफ़ी दूरी पर आग लगी हुई दिखाई दे रही थी। दूर से आगकी लपटों का वह दृश्य एक फूलके आकार की तरह छोटा लगता था। पर धीरे-धीरे उसका आकार बढ़ता ही चला जाता था। पर उसमें कोई विशेष दिलचस्पी नहीं मालूम हो रही थी; इसका एक कारण यह भी था कि ताशका खेल मुझे ऐसे समय छोड़ना पड़ा था जब कि मैं जीत रहा था।

"मेरा ध्यान अक्सर इस बात पर गया है कि लोगों के मनमें आग के प्रति एक ऐसा प्रवल आकर्षण पाया जाता है जिसकी तुलना मृर्ति-पूजा की उमङ्ग-भरी भावना से की जा सकती है। प्रायः सभी बड़े-बड़े पवों में, जन्मिदन, विवाह आदि आनन्द के अवसरों पर—जनाजों के अवसरों को छोड़कर—आतिश्वाजियों की भरमार रहती है और दीवाली भी जलाई जाती है। छोटे-छोटे नटखट बच्चे गरिमयों में भी लकड़ियों के छोटे-छोटे देर जमा करके होलियाँ जलाने में सुख पाते हैं—ऐसे छोकरों की खूब अच्छी मरम्मत करनी चाहिये, क्योंकि जंगलों में आग लगाने में अक्सर ऐसे ही छोकरों का हाथ रहता है। आगको देखकर सभी आदमी एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, और उस हश्यका मजा लेने के लिये पतिंगों की तरह टूट पड़ते हैं। एक ग्रीब आदमी जब किसी धनी व्यक्तिका मकान जलते हुए देखता है, तो उसके हर्षका पारावार नहीं

रहता। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति, जिसे सृष्टिकर्ता ने देखने के लिये दो ऑखें दी हैं, आगको देखते ही आकर्षित हो उठता है।

"कुछ भी हो, हमारे जहाज के सब यात्री हड़बड़ाते हुए डेक पर चले आए, और उस दृश्यका मजा लेते हुए आपस में इस बात पर बहस करने लगे कि किस चीज पर आग लगी है। एक साधारण-सी बुद्धि रखने वाले व्यक्ति के लिये यह बात स्पष्ट थी कि किसी-न-किसी जहाज पर आग लगी होगी, क्योंकि समुद्र में घास की गिक्षियाँ बहती नहीं रहतीं; पर जो बात एक गूंगे और बहरे बच्चे तक के लिये स्पष्ट थी वह हमारे सह-यात्रियों के लिये एक समस्या का विषय बन गई थी। मुझे अक्सर इस बात पर आश्चर्य होता है कि यात्री लोग एक अत्यन्त सरल और स्पष्ट बात को भी क्यों नहीं समझ पाते। जीवन की जिस निर्विचित्रता से वे पीड़ित रहते हैं वह कभी इस प्रकार के फ़ालत् विषयों पर बहस करने से दूर नहीं हो सकती।

"बहरहाल में शान्त भाव से यात्रियों का वाद-विवाद सुन रहा था। सहसा उन यात्रियों में से एक स्त्री चिल्ला उठी——'ओह! इस जलते हुए जहाज पर निश्चय ही मुसाफ़िर होंगे!'

''कितना बड़ा आविष्कार इसने किया था ! यह तो मानी हुई बात है कि जहाजों में निश्चय ही आदमी रहेंगे । पर वह इतनी देर बाद यह अनुमान कर पाई!

''इसके बाद उस स्त्री ने फिर चिछाना ग्रुरू किया——'उन आदिमयों को बचाना चाहिये।'

"इस पर यात्रियों में नये सिरे से बहस ग्रुरू हुई। कुछ लोगों ने अपना यह मत प्रकट किया कि बिना विलम्ब उस जलते हुए जहाज के यात्रियों को बचाने के लिये चल पड़ना चाहिये; दूसरे लोग, जो कि

सांसारिक बुद्धि रखते थे, वोले कि इमारे जहाज को गन्तव्य स्थान पर पहुँचने में यों ही काफ़ी समय लग चुका है. तिसपर इस नये झंझट के फेर में पड़ा जाय, तो वड़ी ज़्यादती होगी। पर पूर्वोक्त महिला वड़बड़ाती चली जाती थी और पूरी ताक़त से अपनी बात पर जोर दे रही थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वह कार्स से जापान जा रही है: टोकियों में उस की एक वहन किसी रूसी राजदत को व्याही हुई थी, वह उसीसे मिलने जा रही थी। उसकी यात्रा का एक कारण और था-वह यक्ष्मा रोग से पीडित थी। कुछ भी हो, वह स्त्री क्या थी एक खासी आफत थी! वह इस बात पर जोर देती चली गई कि जलते हुए जहाज के यात्रियों को हर हालत में बचाना होगा, और यात्रियों को वह इस बात के लिये उक-साने लगी कि कप्तान के पास एक 'डेपूटेशन' भेजा जाय और उससे जलते हुए जहाज के यात्रियों की सहायता के लिये प्रार्थना की जाय । पर कुछ यात्रियों ने उस महिला की इस बात पर बड़ी जबर्दस्त आपत्ति उठाई, और यह दलील पेश की कि संभव है वह जलता हुआ जहाज चीनियों का हो और उसके यात्री भी चीनी हों। पर इस दलील से महिला का जोश तनिक भी ठण्डा नहीं हुआ । उसके आवेग-भरे उद्गारों का तीन यात्रियों पर ऐसा जबर्दस्त प्रभाव पड़ा कि वे कप्तान के पास अपील करने के लिये चले गए। कप्तान ने उन लोगों से कहा कि यदि उस जलते हुए जहाज की सहायता के लिये जाना होगा तो हम लोगों की यात्रा में और अधिक देर लग जावेगी: पर उन लोगों ने उसे क़ानून की धमकी दी, और कहा कि समुद्री यात्रा के क़ानून के अनुसार कोई भी जहाज विपत्ति में पड़े हुए किसी दूसरे जहाज की महायता करने के लिये बाध्य है, और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हाङ्गकाङ्ग पहुँचते ही उसकी शिकायत की जायगी।

"अन्त में झंझट-पसंद यात्रियों की ही जीत रही। कतान हमारे जहाज़ को जलते हुए जहाज़ की ओर ले गया। हम लोग पहाड़ियों के समान ऊपर को उठी हुई लहरों के ऊपर से होकर घनघोर-अंधकार में आग की ओर बढ़े। जब हम लोग आग के निकट पहुँचे, तो मालूम हुआ कि एक छोटा-सा, दो मास्तृलींबाला, निकम्मा चीनी जहाज़ जल रहा है। उस छोटे-से जहाज़ के चारों ओर दो छोटी-सी नावें चकर लगा रही थीं। उन नावों में यात्री भरे हुए थे और भयंकर रूप में शोर मचा रहे थे। जलते हुए जहाज़ के सिरे पर दुबला-पतला, लम्बा-सा आदमी स्थिर खड़ा था। आग अविच्लित रूप से जल रही थी। लपटों के कारण जहाज़ का 'डेक' तक नहीं दिखाई देता था। उसके मस्तृल मोमबित्तयों की तरह दिखाई दे रहे थे, और आग की लपटें जहाजों की दोनों बगलों को घेरती चली जा रही थीं, पर जो आदमी उस पर खड़ा था, वह एक सन्तरी की तरह अविचल दिखाई देता था।

"जो दो नावें आदिमयों से भरी थीं उनमें से एक के यात्रियों को हमने अपने जहाज़ में बिटा लिया, पर दूसरी नावके तीन आदिमी घबरा-हटके कारण पानी में कूद पड़े और डूब गए। जिन आदिमियों को हमने बचाया उनसे मालूम हुआ कि जलते हुए जहाज़ का कतान अभी तक जहाज़ ही पर है, और उसने यह निश्चय कर लिया कि वह अपने माल-असवाब सिहत जल मरेगा। हमारे जहाज़ के मल्लाहों ने उसे लक्ष्य करके चिल्लाकर कहा—'अरे शैतान, पानी में कूद क्यों नहीं पड़ता। हम तुझे उठाकर अपने जहाज़ में ले लेंगे।' पर उस व्यक्तिने उनके इस चिल्लाने पर तिनक भी ध्यान नहीं दिया। उसके हठ पर विजय पाना असम्भव सिद्ध हुआ। इधर हमारे जहाज़ का कतान बड़े ज़ोरों से भोंपू बजाकर कानों के पर्दे फाड़ते हुए वापस चलने के लिये अपना उतावलापन प्रकट

कर रहा था। आग की लपटें ज्योंही जहाज के सिरे पर पहुँची, मैंने स्वयं अपनी आँखों से स्पष्ट देखा कि वह एशियाई कप्तान अपने स्थान पर से ऊपर उछला, और अपने सिरको अपने दोनों हाथों से पकड़ कर बह लपटों में इस प्रकार कृदा, जैसे किसी गहन गर्त में फाँद पड़ा हो।

'पर उस घटना का मूल महत्त्व उस चीनी कप्तान के विचित्र आचरण से सम्बन्धित नहीं है; कारण यह है कि उसकी जाति के लोग अपने जीवन के प्रति एकदम उदासीन रहते हैं। उनकी इस उदासीनता का कारण यह है कि उनके देश की जनसंख्या अगणित है। चीन में स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि जहाँ कहीं कालत् आदिमयों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि सभाज-सङ्गटन में बाधा पहुँचाने लगती है, तो वे पुर्जा डालते हैं, और जिनके नाम के पुर्जे निकल आते हैं वे बिना किसी शिकायत के ईमानदारी के साथ, आत्मधात कर लेते हैं। चीनी परिवार में जब दूसरी लड़की पैदा होती है तो लोग उसे नदी में डाल देते हैं—एक परिवार में एक से अधिक लड़की वे नहीं चाहते।

''बहरहाल में यह कह रहा था कि पूर्वोक्त घटना का मूल महत्त्व उस चीनी कप्तान के आचरण में नहीं, बल्कि हमारी सहयात्री जिस महिला ने जलते हुए जहाज़ की सहायता के लिये बावेला मचाया था, उसके आचरण में निहित है। वह हमारे कप्तान पर बरस पड़ी और चीख मारते हुए कहने लगी कि उसने जहाज़ की आग बुझाने का कोई आईर नहीं दिया।

''इस पर कप्तान अत्यन्त शान्त और गम्भीर भाव से बोला— 'श्रीमती जी, मैं कोई आग बुझानेवाला इक्षिन थोड़े ही हूँ!'

''महिला ने चिल्लाकर कहा—'पर एक आदमी उस जहाज में जल मरा है!' ''क्सान ने उसे बारहाँ समझाने की कोशिश की कि अभिकाण्ड में इस प्रकार की घटना कोई असाधारण बात नहीं है, पर वह अपनी ही बात की रट लगाती रही—'क्या तुम अन्दाज लगा पाते हो कि यह कितनी बड़ी बात है ? एक आदमी !'

"प्रत्येक यात्री उसके आवेश पर मुस्करा रहा था, पर वह एक मुँह लगे हुए कुत्ते की तरह हर आदमी के पास उचकती हुई जाती थी और चिल्लाती जाती थी—'एक आदमी, एक आदमी!'

''लोग जब उसकी एक ही बात की रटन से तङ्क आ गए, तो वहाँ से हटकर चले गए। पर वह 'डेक' पर क्दफाँद मचाती रही, और अन्त में फूटकर रो पड़ी। एक अत्यन्त प्रतिष्ठित पद का सौम्य-स्वभाव व्यक्ति उसके पास गया और उसे शान्त करने की चेष्टा करने लगा। उसने उस महिला को विश्वास दिलाते हुए कहा—'सहायता में जो-कुछ सम्भव हो सकता था वह किया गया है।' पर महिला ने बड़े अपमान-जनक भाव से उसे दुतकार दिया।

''इसके बाद मैंने अपनी ओर से चेष्टा करने का इरादा किया, और उसके पास पहुँचकर कहा—'श्रीमती जी, क्या मैं आपको एक दवा देने की धृष्टता कर सकता हूँ ?'

''पर वह मेरी ओर विना देखें केवल बड़बड़ाती रही—'ओह! मूर्ख, गधे कहींके!'

"उसकी यह बात मुझे नागवार माल्म हुई। फिर भी मैंने एक बार और चेष्ठा की। मैंने यथासम्भव नम्रता के साथ कहा— 'श्रीमतीजी, आपके हृदय के उच्चाशय ने कप्तान के अनुचित आचरण का जो रूप मेरे सामने रखा है, उससे मेरे मन में उसके प्रति ष्टणा का भाव जग उठा है।'

"उसने मेरी ओर देखा, और अपना मुख मेरे मुख के अत्यन्त

निकट बढ़ाकर अपनी तीखी आवाज की फ़ुफकार से मेरी नाक के भीतर हवा भरते हुए कहा—'यहाँ से चले जाओ, समझे!'

'भैं शान्त-भाव से चला गया, पर एक गिलास में दवा डालकर उसके लिये छोड़ गया । मैं दुर से उसकी हरकतों पर गौर करता रहा। उसने अपनी नाक साफ करते हुए एक सिसकारी-सी भरी, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक अज्ञात चीनदेशीय व्यक्ति के लिये इस प्रकार आँसू वहाना अनीतिपूर्ण और शिष्टता के खिलाफ है। मैं यह बात बिलकुल सम्भव नहीं समझता कि वह महिला अपने सामने मरे हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिये इस प्रकार फूट-फूटकर रोने की आदी रही होगी। सिङ्गापुर में सैकड़ों 'नेटिव' लोग भूख के कारण प्रतिदिन मर रहे थे. पर कभी एक भी यात्री ने उनके लिये एक आँसू नहीं गिराया। मैं मानता हूँ कि सिङ्गापुर के 'नेटिव' इम यूरोपियनों के समान नहीं हैं। पर मैंने स्वयं अपनी आँखों से अपने ही देश के मलाह, मजद्र और दुसरे आदिमयों के चिथड़े-चिथड़े होते हुए देखा है और घोर दुर्दशा में मरते देखा है. पर इस प्रकार के दृश्यों से हमारे किसी भी सहयात्री को विचलित होते नहीं देखा गया । रक्तपात के हश्यों ने उनके मन में वबराहट का भाव अवश्य उत्पन्न कर दिया, जैसा कि स्वाभाविक है: पर यह बिलकुल दूसरी बात है। मैंने पूर्वोक्त स्त्री के आचरण के सम्बन्ध में बहुत सोचा, उसे आवश्कता से अधिक महत्त्व दिया, पर उसका कोई ससाधान मैं नहीं कर पाया।"

विनोकुराफ़ ने अपने गलमुच्छों पर द्दाथ फेरा, और दूर से आने-वाली किसी आवाज पर ध्यान देते हुए, कुछ नाराजगी का-सा भाव जताकर बड़बड़ाने लगा——''मेरी यह धारणा है कि इसके मूल में कोई एक मूर्खेतापूर्ण भावना रही होगी।'' रात हो चुकी थी। पानी की तरह नीले रंग के आसमान में तारे अस्पष्ट रूप से टिमटिमाते हुए दिखाई दिए, चाँद का डुकड़ा छुत हो चुका था। चीड़ का जो क्षीणकलेवर पेड़ हमारे पास ही खड़ा था, वह अंधकार में एक चोगा पहने संन्यासी की याद दिला रहा था।

साशा विनोकुराफ़ ने यह प्रस्ताव किया कि हमलोग जंगल के चौकीदार की कुटिया में रात वितावं, और सुबह अवाबीलों के उड़ने का समय होने तक वहीं रहें । हम दोनों उठ खड़े हुए । गीली घास में भारी क़दम रखते हुए साशा ने धीरे से कहा—-'जब मांस ख़ूब गरम होता है, तो इस बात का पता नहीं लग पाता कि उसमें नमक पड़ा है या नहीं।''

#### अग्नि-कार्यड

फ़रवरी के महीने की एक अँधेरी रात जब मैं निजनी नोवोगोरोद के अन्तर्गत ओशार्स्क स्कायर नामक स्थान में पहुँचा, तो किसी एक मकान के छतवाले कमरे की खिड़की से निकलती हुई आग की लपट लोमड़ी की दुम के समान दिखाई दी। उस अँधेरी रात में वह लपट आतिशबाज़ी की तरह बड़े-बड़े चिनगारे उगल रही थी। चिनगारे एक-एक करके बड़े धीरे से और अनिच्छा से पृथ्वी पर गिर रहे थे। आग के उस सौन्दर्य ने मुझे विचलित कर दिया। ऐसा माल्स होता था जैसे लाल रंग का कोई जानवर अकरमात् अँधेरे के बीच से कृदकर छतवाले कमरे की खिड़की पर जा कृदा है, और पीठ को धनुष की तरह टेढ़ा करके किसी चीज़ को बड़े भयंकर आवेग के साथ अपने दाँतों से काट रहा है। बीच-बीच में चटखने की जो आवाज़ होती थी, उससे ऐसा जान पड़ता था जैसे वह जन्तु अपने दाँतों से किसी चिड़िया की हड़ी तोड़ रहा है। आग की उस कलावाज़ी का दृश्य देखते हुए मैं सोचने लगा—
"किसी को जाकर खिड़िक्यों पर धक्के देकर सोए हुए लोगों को
जगाना चाहिये और चिल्लाना चाहिये—'आग लगी है, आग'।"
मैं सोच तो रहा था, पर मुझे स्वयं न तो उस स्थल से हृटने की इच्छा
होती थी, न चिल्लाने की—मैं निश्चल अवस्था में जहाँ था वहीं खड़ा
रहा, और मुग्ध भाव से आग की लपटों की गति देखता रहा। घीरेधीरे छत के किन्दे-किन्दे मुगें के परों के रङ्गों की विचित्रता का दृश्य
दिखाई देने लगा और वाग के पेड़ों की चोटियों की शाखाएँ कुछ
वैजनी और कुछ सुनहले रङ्ग से रँगी हुई जान पड़ती थीं, और आसपास के स्थान प्रकाश में जगमगा उठे थे।

मैंने अपने आपको सम्बोधित करते हुए कहा—''मुझे अब जाकर लोगों को जगाना चाहिये।'' पर फिर भी मैं स्थिर खड़ा रहा और ज्ञान्त भाव से वह अपूर्व दृश्य देखता रहा। अन्त में मैंने 'स्कायर' के बीच में एक आदमी की-सी सूरत देखी। वह फ़ब्बारे के धातु-निर्मित स्तम्भ पर झुका हुआ था, और प्रथम दृष्टि में उस स्तम्भ में और उसमें कोई अन्तर नहीं माळम होता था।

मैं उसके पास पहुँचा । वह रात का चौकीदार, ल्यूकिच था। वह अत्यन्त नम्र और शान्त स्वभाव का बुद्दा था।

मैंने उससे कहा—-''तुम सोच क्या रहे हो ? अपनी सीटी बजाकर तुम लोगों को क्यों नहीं जगाते ?''

वह एकटक आग की ओर देख रहा था। अपनी आँखें बिना हटाए उसने नींद हो—अथवा नशे से भारी आवाज़ में उत्तर दिया— "अभी, एक मिनट में....."

में जानता था कि वह कभी शराब नहीं पीता, पर इस समय उसकी

ऑखें एक ऐसे उन्मादक हर्षण से चमक रही थीं कि उसके उत्तर से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। वह धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहने लगा—''ज्रा देखो तो सही, इस आग की चालवाजी पर गौर तो करो! यह शैतान धीरे-धीरे सब कुछ चट करता चला जाता है। चन्द मिनट पहले यह चिमनी के पास एक छोटी-सी शिखा थी, पर ऐसे ढङ्ग से उसने अपनी कारस्तानी ग्रुरू की कि क्या कहने हैं! आग का हश्य सचमुच बड़े मजे का होता है, उसे देखते रहने में बड़ा आनन्द आता है!"

इसके बाद वह अपने मुँह से सीटी लगाकर, कुछ कठिनाई से सँमल सीघा खड़ा हुआ, और उस निर्जन स्थान को सीटी की तीखी आवाज़ से गुँजा दिया, और साथ ही अपने हाथ से वह एक rattle को भी युमाता हुआ वजाता रहा। पर सब समय उसकी आँखें स्थिर, निश्चल भाव से उस स्थान पर गड़ी रहीं जहाँ लाल और सफेद रङ्ग के स्फुलिङ्ग छत की चारों ओर चकर लगाते हुए नाच रहे थे, और गहरे काले रङ्ग का धुँआ एक टोप के आकार में पुङ्जीभूत हो रहा था। ल्यूकिच उस धुँए को लक्ष्य करके प्रसन्नता के कारण दाँत दिखाते हुए बोला—"तुम बुहें शैतान!..... पर मैं सोचता हूँ, अब लोगों को सचमुच जगा देना चाहिये।"

इसके बाद हम दोनों 'स्कायर' के चारों ओर दौड़ते हुए लोगों के दरवाजों पर धक्के देने लगे और चिछाने लगे—''आग लग गई, आग !''

में कर्तव्यवश लोगों को जगा रहा था, पर मेरा हृदय इस मामले में मेरा साथ नहीं देना चाहता। त्यूकिच जब एक-एक बार सबके दरवाजों पर धक्के दे चुका, तो फिर से दौड़कर 'स्कायर' के बीच में चला आया और चिंघाड़ मारते हुए बोला—''आग! आग!'' पर उसकी आवाज से घवराहट के बजाय स्पष्ट ही हर्ष का भाव प्रकट होता था। आग की मायानी शक्ति का आकर्षण बड़ा प्रवल है ! मैंने अक्सर इस बात पर गौर किया है कि बड़े-बड़े त्यागी पुरुष भी इसकी तम्मोहकता से अपने को बचा नहीं पाते, मैं स्वयं उसके जादू के प्रभाव से मुक्त नहीं हूँ। लकड़ियों के देर में आग लगाने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, और आग की लपटों का दृश्य लगातार कई दिनों तक देखते रहने पर मैं कभी नहीं ऊब सकता—ठीक जिस प्रकार सुन्दर सङ्गीत सुनने से मैं कभी उकता नहीं सकता।

#### ञ्चाग ञ्रीर भाग्य

सन् १८९६ की बात है। निजनी में मज़दूरों के एक निवास-स्थान में भयङ्कर रूप से आग लग गई। आग नीचे से ग्रुरू होकर बड़ी तेज़ी से फैलती चली गई, और दुमिं लेले तक जो लोहे की सीदियाँ बनी हुई थीं वे इस क़दर गरम हो उठों कि लाल दिखाई देने लगीं। जो बूढ़ी स्त्रियाँ वहाँ रहती थीं वे सब—उनकी संख्या वीस के क़रीब थी—गैस-युक्त धुँए से दम घुटने के कारण जल मरीं।

में उस समय घटनास्थल पर पहुँचा जब आग बहुत-कुछ शान्त हो चुकी थी। सारी छत नीचे गिर गई थी। ईंटों की एक विशाल चौबन्दी के भीतर से, जिसमें लोहे की छड़ें लगी हुई थीं, आग कभी किलकती हुई जान पड़ती थी, कभी खुरीटें लेती थी, और एक गाढ़ा तैलाक्त धुँआ बाहर को उगल रही थी। खिड़िक्यों की जलती हुई, रक्त-वर्ण छड़ों से धुँआ सधन कुण्डिल्यों के आकार में बाहर निकल रहा था, और उस जलते हुए मकान के बहुत उपर तक न उठकर आस-पास के मकानों की छतों में विलीन हो जाता था, और वहाँ से दम घोटनेवाले कुहरे के रूप में सड़कों पर आकर इकट्टा हो जाता था। मेरी बगल में कैपिटन सिजाएफ नामक एक कुख्यात व्यक्ति खड़ा था। यह व्यक्ति शहर के बहुत से मकानों का मालिक था। वह काफ़ी मोटा-घाटा और स्वस्थ दिखाई देता था, हालाँकि उसने जीवन के पन्नास वर्ष पार कर लिए थे और बड़ा पियकड़ था। उसकी दाढ़ी-मूँछ सब साफ थी, गालों की हिंडु याँ कुछ उपर को उभरी हुई थीं और छोटी-सी, चज्रल और अशान्त आँखों का एक जोड़ा हड्डी के दो गहरे गढ़ों के मीतर जैसे जमा दी गई हों। उसके पहनावे से लापरवाही प्रकट होती थी। ऐसा जान पड़ता था जैसे वह जो-कुछ भी पहने है, उसे दर्जी ने उसके लिये तैयार नहीं किया है। उसके सारे व्यक्तित्व से किसी विरस अशोभनता की हवा बहती थी, और माल्म होता था कि अपनी इस अशोभनता से वह स्वयं परिचित है। इस भाव की प्रतिक्रिया इस रूप में देखने में आती थी कि वह प्रत्येक व्यक्ति पर अपना रोब गाँठने की चेष्टा करता था, और सबके साथ बड़ी गुस्ताखी से पेश आता था।

वह आग का दृश्य ऐसी दृष्टि से देख रहा था, जिससे यह व्यक्त होता था कि उसके लिये जीवन और जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली सब बातें तमाशे के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। "आग में भुनी हुई बूढ़ी स्त्रियों" की चर्चा करते हुए वह एक दिलजले दार्शनिक की तरह कहता था कि यदि संसार की सब बूढ़ी स्त्रियों इसी प्रकार जलकर मर जाय तो बड़ा अच्छा हो। वह बातें तो कर रहा था, पर किसी कारण से बड़ा चञ्चल और अस्थिर जान पड़ता था। अपने हाथ को वह बार-बार अपने कोट की जेब में डाल रहा था, और फिर उसे बाहर निकाल कर एक विचित्र दुझ से हिलाता था; कुछ समय बाद फिर हाथ भीतर डाल कर चौकन्नी आँखों से इधर-उधर देखता था—यह जानने के लिये कि कोई उसकी हरकतों पर गौर तो नहीं कर रहा है। अन्त में मुझे स्पष्टतया

दिखाई दिया कि उसके हाथ में कागज में लपेटा हुआ एक छोटा-सा पार्सल है, जो एक काले फीते से वँघा था। उस पार्सल को अपनी मुझी में लेकर उसने कई बार आगे को बढ़ाया, और अन्त में अकरमात् उसे सड़क के उस पार-फेंक दिया, जहाँ आग लगी हुई थी।

मैंने पूछा—''आपने यह क्या चीज आग में डाल दी ?''

"कोई खास चीज नहीं थी । वह केवल मेरा एक अन्धिवश्वास था।" यह कहते हुए उसने कनिखयों से मेरी ओर देखा। वह अपनी उस क्रिया से बहुत प्रसन्न जान पड़ता था, और मुक्त भाव से मुस्करा रहा था।

मैंने पूछा — "वह किस प्रकार का अन्धविश्वास है ?" "यह न पूछिए, मैं आपको नहीं बता सकता।"

इस घटना के प्रायः दो सप्ताह बाद उसी व्यक्ति से फिर एक बार वेन्सकी नामक वकील के यहाँ मेरी मुलाकात हो गई। हमारा मेजबान काफी पी चुका था, और-कुछ ही समय बाद वह सोका पर ही सो गया। मुझे आगवाली घटना की याद आई, और मैंने सिजाएफ से अनु-रोघ किया कि वह अपने 'अन्धविश्वास' का मेद बताने की कृपा करे। मिदरा की एक घूँट लेकर वह परिहास के-से स्वर में अपना किस्सा सुनाने लगा। पर शीघ ही मैंने इस बात पर गौर किया कि उसका परि-हास का स्वर बनावटी है।

उसने कहा—''आग में मैंने जिस छोटे से पार्सल को फेंका उसमें मेरे दोनों हाथों की जँगलियों के कटे हुए नाखून बँधे हुए थे। वास्तव में यह एक अच्छी दिल्लगी है; क्यों है न? जब मेरी आयु उन्नीस वर्ष की थी तब से बराबर में अपने नाखूनों को काटकर एक पुड़िया में बन्द करके रख देता हूँ, और जब कहीं आग लगती है, तो दो-एक ताम्रखण्डों के साथ उस पुड़िया को आग में डाल देता हूँ। क्यों ? मैं आरम्भ से सारा किस्सा आपको सुनाऊँगा।

''जब मेरी आयु उन्नीस वर्ष की थी, तो चारों ओर से मुझे भयङ्कर विपत्तियों ने आकर घेर लिया था—एक ऐसी स्त्री से मैं प्रेम करने लगा था, जिसे पाना मेरे लिये असम्भव-सा था, मेरे जूते फट चले थे, मेरे पास रुपये-पैसे का निपट अभाव था, यहाँ तक कि मैं विश्वविद्यालय की पढ़ाई का खर्ची बर्दाश्त करने में भी असमर्थ हो गया था। इन सब दुर्भाग्यों के कारण मुझे घोर निराशा ने घर दबाया और मैंने विष खाकर आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। 'सायनाइड आफ पोटेसियम' नामक घातक विष कहीं से जुटाकर मैं स्ट्रास्टजोइ बुलवार नामक स्थान में चला गया। वहाँ पादि हियों के एक मठ के पीछे एक बेञ्च था, जिसपर मैं अक्सर आकर बैठा करता था। उसपर बैठ कर मैंने मन-ही-मन कहा --- 'मास्को, विदा! जीवन, विदा! तुम सब जइन्तुम में जाओ !' सहसा मेरा ध्यान इस बात पर गया कि एक मोटे कद की बुढ़िया मेरी बगल में बैठी हुई है। वह काले रंग की पोशाक पहने थी, और उसकी दोनों भौंहें कपाल में एक दूसरेसे जुड़ी हुई थीं। उसका चेहरा बहुत भयानक था। वह आँखें फाड़-फाड़कर मेरी ओर देख रही थी और इम दोनों कुछ समय तक चुपचाप एक-दूसरे को देखते रहे । उस समय की वह नीरवता बड़ी अवसादजनक और भयावह थी।

''इसके बाद मैं सहसा बोल उठा--'तुम क्या चाहती हो ?'

''उसने बड़े कर्कश किंतु प्रभावपूर्ण स्वर में कहा—-'नौजवान, मुझे अपना बाँया हाथ दिखाओ !''

इतना कहकर सिजाएक ने एक बार हमारे मेजबान की ओर देखा,

जो खुर्राट ले रहा था, और इसके बाद एक बार कमरे के चारों कोनों पर बड़े गौर से नज़र डालते हुए धीमें किंतु गम्भीर स्वर में कहा—''मैंने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा दिया और—मैं शपथपूर्वक कहता हूँ— उसकी पैनी दृष्टि जैसे मेरे चमड़े को छू रही हो, मुझे ऐसा माल्स हुआ। उसने बड़ी देर तक ध्यानपूर्वक मेरी हथेली को देखा, और तब कहा— 'तुम्हारे भाग्य में अभी जीना बदा है। तुम अभी दीर्घकाल तक जिओगे, और बड़े सुख़ और संतोष से रहोगे।'

"मैंने उससे कहा कि मैं न ज्योतिष पर विश्वास करता हूँ, न किसी जादू के चमत्कार पर । पर उसने उत्तर दिया— 'यही कारण है कि तुम इतने उदास रहते हो, और सब तरक से दुर्भाग्य तुम्हें आ घेरता है। एक बार विश्वास करके परीक्षा कर लो.....।'

'कैसे ?'

'में तुम्हें बताती हूँ—अपने हाथों की उँगलियों के नाखून काट डालो और उन कटे हुए नाखूनों को किसी गैर के यहाँ की आग में डाल दो।'

'गैर के यहाँ की आग से तुम्हारा आशय क्या है ?'

"उसने कहा—'आश्चर्य है, कि तुम इतनी साधारण सी बात भी नहीं समझ पाते! जाड़े के दिन किसी सड़क में जलाए गए लकड़ियों के देर में, किसी घर में लगी हुई आग में, या अपने किसी मित्र के यहाँ की जलती हुई अँगीठी में तुम्हें कटे हुए नाल्नुनों को डालना होगा।' चाहे यह कारण हो कि मैं भीतरी मनसे मरना नहीं चाहता था—और वास्तव में आदमी तभी मरता है जब वह किसी कारण से मरने को बाध्य किया जाता है, भले ही वह यह समझ ले कि वह अपनी इच्छा से मर रहा है—या यह कारण रहा हो कि उस बुढ़िया ने मेरे मनमें एक क्षीण

आशा का सञ्चार कर दिया था, वहरहाल में उस समय आत्मघात से वच गया। मैं सीधे घर गया और तत्काल मैंने अपने नाखून काटकर उन्हें एक काग्रज में लपेटकर रख दिया। मैंने मन-ही-मन कहा—'उस बुद्या की जादूगरी की परीक्षा अवस्य करनी होगी।'

"दूसरे ही सप्ताह ठीक मेरे मकान के सामने वाले मकान में आग लग गई। मैंने अपने नाख्नों की पुड़िया को किसी वज़नदार चीज़ के साथ वाँधकर उसे आग की लपटों के बीच में फेंक दिया। इसके बाद मैंने अपने मन में कहा— 'चलो, मैंने हवन कर दिया है। अब देखना है कि यज्ञ के देवता मुझे क्या वरदान देते हैं।' मेरा एक मित्र था, जो गणितज्ञ था; वह 'विलियर्ड्स' के खेल में बहुत निपुण था, और मुझे बड़ी आसानी से हरा दिया करता था। मैंने जादू का प्रभाव आजमाने के उद्देश्य से अपने उस मित्र को खेल के लिये चुनौती दी।

''उसने अवहेलना—सूचक भाव से कहा—'तुम किस हद तक ''बढावा'' लेकर खेल ग्ररू करना चाहते हो ?'

'' 'मैं कुछ भी 'बढ़ावा' नहीं चाहता !'

''खेल गुरू हुआ। मैं जीत गया! आप मेरे हृदय की दशा की करपना नहीं कर सकते। मुझे याद है कि एक विचित्र अनुभूति की उत्तेजना के कारण मेरे पाँव काँपने लगे थे और मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पाता था। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे मेरे उपर पवित्र जल का अभिषेक किया गया हो। मैंने अपने मन में कहा—'जुपिटर देवता! जिस दुष्प्राप्य तरुणी से मैं प्रेम करता हूँ, क्या उसके सम्बन्ध में जादू की परीक्षा की जाय? क्या यह सम्भव है कि वहाँ भी मेरी विजय होगी? यदि ऐसा हुआ तो मैं उस घटना को काकताली कभी नहीं समझूँगा।'

''बहरहाल मैं सीधे उस लड़की के पास जा पहुँचा और उसके आगे

मेंने फिर एक वार अपना प्रेम निवेदित किया । आश्चर्य की बात है कि मुझे वहाँ भी बड़ी आसानी से सफलता मिल गई। उस असाधारण सफलता के कारण मैं भयभीत हो उठा और रात-भर मुझे नींद नहीं आई। क्या ये दोनों घटनाएँ केवल काकताली—संयोग—थीं ?

"में दो प्रकार की आगों के बीच में रहने लगा—प्रेम और भय। वह मनहूस बुढ़िया नित्य रातके समय मुझे दिखाई देती थी। वह किसी एक कोने पर खड़ी रहती और अपनी घनी, मोटी, जुड़वा मौहों के नीचे से मेरी ओर वड़े गौर से देखती रहती। मैंने अपनी प्रेमिका से उस बुढ़िया का सारा किस्सा कह सुनाया। मेरी वह प्रेमिका किसी एक नाट-कीय कम्पनी में अभिनेत्री थी। सभी 'ऐक्ट्रेसों' की तरह वह भी वड़ी अन्धविश्वासिनी थी। मेरी वात सुनकर वह अत्यन्त उत्साहित हो उठी और उसने मुझसे प्रार्थना की—'तव तो तुम वरावर अपने नाख्नों को काटते रहो और कहीं आग लगने पर अवश्य उन्हें डाल दिया करो!' उसका अनुरोध मानकर में बरावर नाख्नों को काटकर जमा करता, पर यह सब होते हुए भी में कभी एक क्षणके लिये भी यह बात नहीं भूलना चाहता था कि यह सब फिज़ूल है, और सारी बात का आधार केवल यह तथ्य है कि जब किसी व्यक्ति का विश्वास अपने ऊपर से हट जाता है, तो उसे किसी वाहरी बात पर विश्वास करने की इच्छा होती है।

"पर इस प्रकार के विचार से मेरे भीतर को अशान्ति और उत्तेजना तिनक भी ठण्डी नहीं पड़ी। जब कुछ कटे हुए नाखून जमा हो गए, तो मैंने फिर एक बार आग में डाल दिया। इसके कुछ ही समय बाद शैतान ने एक और तमाशा दिखाया। एक गञ्जी खोपड़ीवाला नाटे कृद का आदमी मेरे पास आया। उसने कहा——निजनी-नोबोगोरोद में तुम्हारी एक अविवाहिता फूफी की मृत्यु अभी हुई है, और तुम उसके एकमात्र उत्तराधिकारी हो। इसके पहले मैं कभी इस तरह की किसी भी फूफी के अस्तित्व से परिचित नहीं था। असल में मैं सगे-सम्बन्धियों से उसी प्रकार रिहत था जिस प्रकार रुपये-पैसे से। केवल दो रिश्तेदारों की बात मुझे मालूम थी—एक मेरे नाना, जो एक अनाथालय में रहते थे और एक चाचा, जो एक बहुत बड़े परिवार के भार से प्रस्त थे और जिन्हों मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था।

''मैंने उस नाटे कृद के गञ्जे की ओर देखा, और नम्रता के साथ कहा—'शायद तुम शैतान हो ?' मेरी बात से उसने अपने को अप-मानित अनुभव किया। उसने कहा कि वह एक वकील है और मेरी फूकी से उसका बहुत दिनों से परिचय रहा है।

''मैंने कहा—'शायद किसी बुढ़िया ने तुम्हें भेजा है ?'

" 'जी हाँ उन्हें बूढ़ी ही समझिए, क्योंकि मरने के समय उनकी आयु सत्तावन के करीब हो चली थी'।"

"मैंने उस शब्स की ओर एक घृणा की सी दृष्टि से देखा, और उसे स्चित कर दिया कि उसके परिश्रम के लिये कुछ देने को मेरे पास रुपया नहीं है।

''उसने कहा—'जब आपको अपनी फ़्फी की सम्पत्ति मिल जायगी, तब आप मुझे दे सकते हैं।'

''वह एक वड़ा मनहूस बुड़ा था, बड़ा बना हुआ और घाघ। मुझे यह ताड़ने में देर न लगी कि वह मुझसे घृणा करता है। वह मुझे इस शहर में लाया। में जो यहाँ दो मकानों का मालिक बन गया हूँ, इसका कारण वही घटना है। अपने जीवन के प्रारम्भ में में यह कल्पना किया करता था कि मुझे लकड़ी का बना हुआ एक मकान मिल जाय, जिसमें तीन खिड़कियाँ हों, और साथ ही पाँच सौ रूबल नकृद मेरे पास हों, और एक गाय हो। पर शैतान की चेष्टा से मुझे मिल गए दो .मकान, दुकानें, गोदाम, किराएदार आदि-आदि। अच्छी दिल्लगी रही ! पर में किसी अज्ञात कारण से इस सारे चक्कर से तिनक भी शान्ति और सन्तोष नहीं पाता हूँ। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मेरा सारा जीवन किसी अज्ञात, रहस्यमयी शक्ति की इच्छा के अनुसार चलता है; और मेरे भीतर अग्निदेवता के प्रति एक विचित्र भावना जाग पड़ी है— र्टीक जिस प्रकार किसी वर्वर के हृदय में एक ऐसे अलोकिक प्राणी के प्रति भाव-विह्नलता जगती है जो आनन्द और विनाश की सम्मिलित शक्तियों को अपने इच्छानुसार परिचालित करने में समर्थ हो।

"मैंने अपने मन में कहा— नहीं, मैं इस प्रकार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, भाड़ में जाय यह सब, मैं इन सब बातों से कोई वास्ता नहीं रखने का।

''यह सोचकर मैं अपनी सम्पत्ति को नष्ट करने पर तुल गया, और जञ्जीर से वँघे हुए कुत्ते की तरह अत्यन्त चञ्चल और अस्थिर जीवन विताने लगा। पर अब भी मैं अपने नाख्नों को काटकर इकट्टा करता चला जाता हूँ, और मौका देखकर उन्हें 'ग़ैर के यहाँ की आग' में डालता रहता हूँ। मैं ठीक तरह से आपको वताने में असमर्थ हूँ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। मैं यह भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मैं जादू-टोने पर विश्वास करता हूँ या नहीं। पर कुछ भी हो, उस बुढ़िया को मैं नहीं भूल पाता जिसने मुझे इस चक्कर में डाला था, हालाँकि मेरा विश्वास है कि वह कभी मर ख़की है।

"पर इन सब बातों का अर्थ क्या है ? मैंने विश्वविद्यालय में पढ़ना छोड़ दिया और इस समय मैं एक अत्यन्त लजाजनक और घृणा-स्पद रूप से सुखमय जीवन बिता रहा हूँ । एक प्रकार की अशान्त

धृष्टता का अनुभव मैं सब समय करता रहता हूँ, जो मुझे प्रत्येक सम्भव उपाय से पुलिस के धेर्य, अपनी शारीरिक सहनशीलता और भाग्य की सदाशयता की परीक्षा करते रहने के लिये उकसाता रहता है। और मजा यह है कि प्रत्येक विपत्ति से मैं बिना लेशमात्र आँच के साफ बचकर निकल जाता हूँ। पर यह सब होते हुए भी मैं सब समय निश्चय-पूर्वंक इस बात पर विश्वास किए रहता हूँ कि इसी दम कोई व्यक्ति मेरे पास आकर यह कहने ही वाला है कि--'इधर तरारीफ लाइए जनाब !'वह व्यक्ति कौन हो सकता है, और वह मुझे किधर ढकेळते हुए ले चलेगा यह मैं नहीं जानता-पर मैं उस व्यक्ति की प्रतीक्षा में बैठा हूँ ! मैंने स्वेडेनबोर्ग, याकोब बोएम, दुप्रेनिल आदि मनीषियों की रचनाएँ पढ़नी शुरू कीं। पर मुझे वे किस कदर थोथी जान पड़ी यह में कैसे बताऊँ ! मुझे ऐसा जान पड़ा कि उन लेखकों ने मानवी बुद्धि का अपमान किया है। रात में मैं बीच-बीच में अकस्मात चौंकता हुआ जग पड़ता हूँ। किस लिये ? बात वही है। यदि संसार में शैतान का कियाचक एक रूप में चल सकता है, तो दूसरे रूप में क्यों नहीं चल सकता, जो पहलेवाले से अच्छा या बुरा भी हो सकता है ? मुझे कभी-कभी यह सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं पागल क्यों नहीं हो जाता । मैं एक अविवाहित धनी हूँ; स्त्रियाँ मुझे चाहती हैं; तारा के खेलों में मैं पृणास्पद रूप से भाग्यशाली हूँ—मैंने इतना रुपया इन खेलों में जीता है कि जीतते-जीतते उकता गया हूँ। मेरे मित्रों में से कोई भी व्यक्ति जुआचोर या गुण्डा नहीं है। वे सब शराबी हैं, सन्देह नहीं, पर हैं सब बड़े भले आदमी। इस प्रकार मैंने अपने जीवन के पचास वर्ष विता दिए हैं, और इस आयु में प्रत्येक व्यक्ति को किसी-न-किसी प्रकार का चरम अनुभव होना चाहिये-कहा जाता है कि यह

एक आमफ्हम सज़ा है। कुछ भी हो, मैं उस चरम क्षण की प्रतीक्षा में हूँ।

''मैं एक बार कीव में किसी काम से गया हुआ था। वहाँ मैं पोलैण्ड निवासी किसी रईस से उलझ पड़ा, जिसके फलस्वरूप उसने मुझे द्रन्द युद्ध के लिये चुनौती दी। मैंने अपने मन में कहा-- 'ठीक है. जिस चरम क्षण की प्रतीक्षा मैं इतने दिनों से कर रहा था, वह इस रूप में आया--ऐसा जान पडता है!' जिस दिन द्वन्द्व युद्ध होने-वाला था उसके ठीक एक दिन आगे कीव के अन्तर्गत पोडोल नामक स्थान में यहदियों के कुछ मकानों में आग लग गई। मैं तत्काल वटना-स्थल पर पहुँचा, और तब तक मैंने जो कटे हुए नाखून इकट्ठा कर रखे थे उन्हें आग में डालते हुए मन ही मन यह प्रार्थना की कि कल द्वन्द्रयुद्ध में मैं जान से मार डाला जाऊँ या कम-से-कम घातक चोट का शिकार बन्ँ ! पर उसी दिन सन्ध्या को मुझे मालूम हुआ कि मेरा पौळेण्ड-निवासी प्रतिद्वन्द्वी जब घोडे पर सवार होकर बाहर निकला तो उसका घोड़ा किसी एक स्थान में किसी कारण से भड़क उठा और उसने सवार को गिरा दिया, जिसके फलस्वरूप सवार की दाहिनी बाँह और सिरपर सख़्त चोट आई है। जिस व्यक्ति ने मुझे इस घटना की सूचना दी उससे मैंने पूछा कि दुर्घटना का मूल कारण क्या है। उसने कहा-- 'एक बूढ़ी स्त्री ने अपने को घोड़े के पाँवों के नीचे गिरा दिया।'

''एक बूढ़ी स्त्री ? शैतान उसे बरबाद करे ! क्या यह घटना भी संयोग की बात थी ? जब मैंने यह हाल सुना तो जीवन में प्रथम बार उस दिन मुझे हिस्टीरिया का 'फिट' आ गया । मुझे जर्मनी के अन्तर्गत सैक्सोनी के किसी पहाड़ी स्थान की एक आरोग्यशाला में भेज दिया गया । मैंने जर्मन डाक्टर से अपना सारा किस्सा कह सुनाया । ''किस्सा सुनकर जर्मन ने कहा — 'ओह ! यह एक बड़ा दिलचस्प 'केस' है । उसने मेरी उस मानसिक बीमारी को लैंटिन भाषा में एक कीड़े का-सा नाम दिया । इसके बाद उसने आरोग्यदायक जलकी फुहारों में स्नान करने की हिदायत दी और दो मास तक मुझे पहाड़ी में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दौड़ाया । पर इस प्रकार के प्रयोगों का फल कुछ भी नहीं हुआ । मेरी मानसिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ; और सब समय मेरे मनमें आग का हश्य देखने की इच्छा बनी रहती थी । आप मेरी बातका आश्य समझ गए न ? मैं आग के हश्यों के लिये लालायित रहता था ! और साथ ही मैं अपने कटे हुए नाख़्नों को इकड़ा करता चला गया । अपने मनमें मैं कहता था—'मैं जानता हूँ कि यह सब निरर्थक और मूर्खता पूर्ण है—अन्धविश्वास के सिवा और कुछ नहीं है ।' पर यह सोचने पर भी मैं नाख़्नों को इकड़ा करता चला गया ।

''इसके कुछ ही समय बाद मैंने अपने मकानों को गिवीं रखा, क्योंकि जो धन मेरे पास था, वह सब मैं प्रायः उड़ा चुका था। मैंने अपने मन से प्रश्न किया—'अब इसके बाद शैतान का कौन सा चकर दिखाई देनेवाला है ?' मैं न्यूरेम्बुर्ग, औग्सबुर्ग आदि स्थानों में भ्रमण करता रहा, पर यह भ्रमण-चक्र मुझे बड़ा नीरस लग रहा था। एक दिन मैं किसी होटल के हॉल की अँगीठी के पास बैठा हुआ आग ताप रहा था। उस अँगीठी में मैंने अपने कटे हुए नाखूनों को डाल दिया। दूसरे दिन सुबह जब मैं विस्तर पर ही था, तो किसीने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। एक तार आया हुआ था। मैंने उसे खोलकर जो पढ़ा तो मालूम हुआ कि मेरे तीन सरकारी ''शेयरों'' में से एक ने पचास हज़ार रूबल जीते हैं, और दूसरे ने एक हज़ार रूबल ! मैं पलँग

पर वैठा-वैठा भय से चारों ओर देखने लगा, और वड़ी भयङ्कर गालियाँ मेरे मुँहसे निकलने लगीं। मैं एक स्त्री की तरह किसी अज्ञात आशङ्का से भयभीत हो उठा।

''इस विचित्र और अस्वाभाविक किस्से को यदि मैं पूरा सुनाऊँ तो बहुत समय लग जायगा। चौवीस वधों से मैं इस दौतानी चक्कर की उलझन में पड़ा हुआ हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने अपने विनाश की चेष्टा में कोई भी बात उठा नहीं रखी है। पर, जैसा कि आप स्वयं देखते हैं, मैं बावजूद इस चेष्टा के अधिकाधिक पनपता चला जाता हूँ। अब मैंने तक्क आकर इस विषय में किसी प्रकार की चिन्ता करना छोड़ दिया है; चाहे जो कुछ भी हो, मुझे अब किसी बात की परवा नहीं है।"

पर उसके मुखके भावसे व्यक्त होता था कि उसने अभी तक इस विषय की चिन्ता नहीं छोड़ी है। उस मुख पर घृणाका भाव स्पष्ट झलकता था और उसकी तीखी और तक्त आँखें क्रोध के कारण चमक रही थीं।

मैंने पूछा—''इस प्रकार सोचने पर भी आप तब क्यों अभी तक कटे हुए नाखूनों को आग में डालते चले जाते हैं ?''

''यदि मैं ऐसा न करूँ तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मेरे लिये जीना असम्भव हो जायगा। मैं स्वयं नहीं जानता कि इसके बाद मुझे और किस बात की प्रतीक्षा है। इस शैतानी चकर का अन्त एक-न-एक दिन अवश्य होना चाहिये। यह भी सम्भव है कि इसका अन्त ही न हो, तो क्या मुझे मरने का कोई अवसर ही शैतान नहीं देगा ?''

यह कहकर वह दाँतों को दिखाकर विकट रूप से हँसने छगा और
· उसने अपनी आँखें मूँद छीं । इसके बाद एक सिगार जलाकर उसने धीमी आवाज में कहा—— "रसायनशास्त्र आखिर रसायनशास्त्र ही है—फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आग में कोई ऐसा गुप्त, रहस्यात्मक तत्त्व छिपा हुआ है, जो मानवीय बुद्धि के परे हैं। और आग अपने को अत्यन्त आश्चर्य-जनक रूप से छिपाने में समर्थ है। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति उस प्रकार अपने को छिपा नहीं सकता। दबाई हुई रुई का एक छोटा-सा दुकड़ा गन्धक की तेज़ाब की कुछ बूँदें, थोड़ी-सी आक्सीहाइड्रोजन गैस और तब....."

यह कहकर उसने अपनी जबान को चटकारा और फिर चुप हो गया।

मैंने उससे कहा— ''मेरा यह खयाल है कि आपने सारे किस्से की
असल्यित स्वयं अपने इन शब्दों द्वारा बड़े अच्छे ढङ्ग से ब्यक्त की है
कि 'जब किसी ब्यक्ति का विश्वास अपने ऊपर से हट जाता है तो उसे
किसी बाहरी बात पर विश्वास करने की इच्छा होती है।' ''

उसने इस प्रकार अपना सिर हिलाया जैसे मेरी बात की ताईद करना चाहता हो। पर वास्तव में उसने या तो मेरी बात सुनी नहीं, या उसे समझने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि दूसरे ही क्षण उसने कुछ झीखते हुए कहा—-''पर यह सारा किस्सा एकदम अस्वामाविक है, आप का क्या खयाल है ? मेरे नालूनों को वह किस लिये चाहता है, आप इसका कुछ कारण बता सकते हैं ?"

\* \* \* \*

इस घटना के प्राय: दो वर्ष बाद मैंने सुना कि किसी एक सड़क पर अकस्मात् उसकी मृत्यु हो गई।

### आग का अनोला पुजारी

ज़ंलोकित्सकी नामक पुरोहित को अधार्मिकता के अपराध पर तीस वर्ष की कैद की सज़ हुई, और वे तीस वर्ष उसने एक मठ के कारा-वास में विताए । एक पत्थर के गढ़े के मीतर एक कालकोठरी में उस सम्द्र कैद की सज़ भुगतने को वह वाध्य किया गया था । ग्यारह हज़ार दिनों और रातों के उस लम्बे चक्कर में उसका एकमात्र साथी और आधार आग थीं । उस अधार्मिक पुरोहित को अपनी कालकोठरी की अँगीठी में स्वयं आग जलाने की आजा दे दी गई थी ।

वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भिक काल में जोलोकित्सर्क को मुक्त कर दिया गया। इस बीच वह अपने अधार्मिक विचारों को तो भूल ही चुका था, साथ ही उसकी प्रायः सभी मानसिक कियाएँ बन्द हो चुकी थीं; उसके मन के भीतर की ज्योति एकदम बुझ गई थी। दीर्घ कारा-वास ने उसकी हिड्डियों और पसलियों तक का सब रस सोख लिया था, और उसकी आकृति-प्रकृति पृथ्वी सतह के जीवों से कोई मेल नहीं खाती थी। वह सब समय अपना सिर नीचा किए चलता था—जैसे प्रतिपल उसके मन में यह बात समाई हो कि वह गढ़े के नीचे उतरता चला जाता है, और एक ऐसे स्थान की खोज में है जहाँ वह अपना अत्यन्त करूण और क्षीण शरीर लिया सके। उसकी निस्तेज आँखों से सब समय पानी चूता रहता था, उसका सिर हिल्ता रहता था और उसकी असम्बद्ध बातों को समझना असम्भव था। उसकी दाढ़ी का रङ्ग एक प्रकार का हरापन लिए हुए था और उसके पीले मुरझाए हुए चेहरे की तुलना में उसकी विषमता अत्यन्त तीव्रता से व्यक्त होती थी। वह अधपगला हो गया था, और स्पष्ट ही प्रत्येक व्यक्ति से वह आशङ्कित रहता था, पर

साथ ही अपनी भय की भावना को छिपाने की चेष्टा करता रहता था। जब कोई आदमी उसे पुकारता तो वह तत्काल अपना हाथ उठाकर अपनी आँखों के पास ले जाता, जैसे किसी चोट की आशक्का करके अपने दुर्वल काँपते हुए हाथ से अपने आँखों की रक्षा करना चाहता हो। वह प्रायः सब समय मौन धारण किए रहता, और जब कभी कुछ बोलता भी तो काँपती हुई आवाज में फुसफुसाते हुए।

कैदलाने में रहकर वह अग्नि-पूजक बन गया था, और जब कभी उसे अँगीठी में लकड़ियाँ जलाने की स्वतन्त्रता दी जाती तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठता था। अँगीठी के सामने एक छोटे से स्टूल पर बैठ कर वह वहें प्रेम से लकड़ियों को जलाता और मन्त्रमुग्ध भाव से आग को जलते हुए देखता रहता, और अपना सिर हिलाते हुए वह मन्त्र बड़बड़ाता, जिसे वह अभी तक नहीं मूला था—

"त् अनन्तकालीन अग्नि है.....पापियों को जलाती है..... सर्वेन्यापक है....."

वह होलेहोले जलती हुई लकड़ियों को भीतर की ओर करता रहता, और स्वयं कभी पीछे और कभी आगे की ओर झूलता-सा रहता, जसे अपने सिर को आग के भीतर डालने की तैयारी कर रहा हो। हवा उसकी दाढ़ी के पतले, हरे बालों को अँगीठी के भीतर ले जाने की चेष्टा में रहती।

वह बड़बड़ाता चला जाता—''तेरी इच्छा चरितार्थ होती रहे—
तेरी मूर्ति अनन्तकाल तक महिमान्वित होवे—और देखो, वे भाग
चले—वे भागे चले जा रहे हैं—आग की मूर्ति के सामने से—जैसे
धुँआ आग की मूर्ति के आगे नहीं ठहरता—तेरे नाम का जयजयकार
होता रहे—निर्वाणहीन—"

दयाशील लोग उसे घेरे रहते और इस बात पर आश्चर्य प्रकट करते रहते कि किसी आदमी को लोग इस कदर कैसे सता पाते हैं।

जब जोलोक्षित्सकी ने जब पहलेपहरू बिजली का लेम्प देखा, तो एक ग्लास के भीतर कैंद्र एकदम सफेद और रङ्गरिहत प्रकाश को एक विचित्र रहस्यमय रूप से प्रज्यलित होते देखकर वह आतिक्कृत हो उठा। कुछ क्षण तक वह उसकी ओर बड़े गौर से ताकता रहा, इसके बाद अत्यन्त हताश भाव से अपने हाथों को हिलाते हुए व्याकुल भाव से बड़बड़ाने लगा—''यह क्या! आग को भी कैंद्र कर लिया गया है!... उफ़! उफ़ !..... किस लिये ? इसमें कहीं शैतान का हाथ तो नहीं है ? उफ़—उफ़ ! क्यों ऐसा किया गया है ?"

वड़ी कठिनाई से उसे समझाया-बुझाया गया । उसकी निस्तेज, रङ्गरहित आँखों से आँसुओं की घारा अविरल भाव से बही चली जाती थी । उसका सारा शरीर काँप रहा था, और बड़ी दर्दनाक आहें भरते हुए वह अपने चारों ओर खड़े व्यक्तियों को सम्बोधित करते हुए कहने लगा—

''अरे ईरवर के दासो ! तुम लोग ऐसा क्यों करते हो ? सूर्य की किरण को कैद करने चले हो ! अरे पापियो ! अग्निदेवता के रोष का भय करो !"

वह सिसिकियाँ भरता रहा, और अपने अगल-बगल के आदिमियों के कन्धों पर धीरे से अपना कॉंपता हुआ हाथ रखते हुए व्याकुल स्वर में कहता चला गया—

"अरे, इसे छोड़ दो-मुक्त कर दो !"

## अनोखे आवारे

( ? )

'डाक्टर' नामक सामयिक पत्र में व्लाडीवोस्टोक से भेजा हुआ यह सम्बाद छपा—

''हमें डाक्टर ए. पी. रियुमिन्सकी की मृत्यु का सम्वाद देते हुए दुःख होता है। डाक्टर रियुमिन्सकी कई वर्षों तक आवारा लोगों का जीवन विताते रहे। बीमारी की हालत में यह अभागा व्यक्ति शहर के अस्पताल में लाया गया, पर वहाँ अधिकारियों ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया, और यह कारण बताया कि उसने एक पुराना कर्जा नहीं चुकाया है। इसके वाद उसे पुलिस स्टेशन में ले जाया गया और वहीं उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बाद उसके सहचर कुछ आवारों ने उसका एक शानदार जनाजा निकाला। इस अवसर पर एक आवारे ने मृत व्यक्ति को लक्ष्य करते हुए कहा—''तुम अपने सगे-सम्विध्यों द्वारा विस्मृत और परित्यक्त होकर हम लोगों के बीच में रहे। इम लोगों ने एक साथ पापकम किए और साथ-साथ कष्ट झेले। अब हम तुम्हें कब्र में गाड़ने के उद्देश्य से यहाँ उस अनन्तकालीन विश्राम के स्थान पर लाए हैं।''

जिस व्यक्ति का उल्लेख पूर्वोक्त सम्वाद में किया गया है उससे मैं दो बार मिला था—पहली बार १८९१ में मेकाप नामक स्थान में और दूसरी बार इसके दस वर्ष बाद याल्टा में। लाबा नदी के तट पर बड़ी सड़क पर रास्टाफ के आवारों का एक दल काम कर रहा था। सन्ध्या के समय, जब वे लोग दिन-भर का काम समाप्त कर चुके थे और चाय पीने की तैयारी कर रहे थे, तो मैं उनके पास आ पहुँचा। एक मोटे

कद का आवारा, जिसकी लम्बी दादी पक चली थी, जली हुई लकड़ियों के उपर केतली चढ़ाकर चाय के लिये पानी गरम कर रहा था। उसके तीन साथी सड़क के किनारे छोटी-सी झाड़ियों पर आराम कर रहे थे, और एक आदमी गरमियों के योग्य हलके स्ती कपड़े पहने हुए पत्थरों के एक ढेर के जनर वैठा हुआ था। उसके सिरपर एक चौड़ी दीवार की फूस की टोप थी और पाँवों में सफ़ेद रङ्ग के जूते थे। वह अपनी उँगिलियों से एक सिगरेट पकड़े था। सिगरेट से निकलनेवाले धुएँ को एक वेत के सोटे से काटने की चेष्टा करते हुए वह अपने आस-पास व्यक्तियों की ओर बिना देखे उनसे बातें कर रहा था।

अस्तङ्गत सूर्य की निस्तेज रक्त आभा लावा नदी के नीले पानी पर कम्पित हो रही थी। चारों ओर दूर तक फैली हुई समतल भूमि ऐसी माल्म हो रही थी जैसे उसका मुख्न कर दिया गया हो। उसका रङ्ग लोहे पर लगे हुए जङ्ग की तरह दिखाई दे रहा था। पुआल की विद्याल गिंडियाँ नदी के उस पार गोटे और किनारी के ढेर की तरह चमचमा रही थीं। कुहरे से मटमैले क्षितिज के उपर बैंजनी रङ्ग का पहाड़ आकाश से मिलन की आकांक्षा से उपर उठा हुआ था; और दूर कहीं से अनाज कूटने की एक मशीन बड़ी धीरता के साथ निरन्तर घरर-घरर शब्द करती जाती थी।

जो व्यक्ति पत्थर पर बैठा हुआ था उसने पास ही बैठे हुए एक युवक से पूछा—-''शिकायत क्या है ?''

युवक ने, जिसके सूजे हुए मुख से यह पता चलता था वह जलन्वर रोग से पीड़ित है, उत्तर में कहा—''मेरी आँखों में धूल झोंकने की चेष्टा न कीजिए, जनाव! मैंने स्वयं भी डाक्टरी की शिक्षा पाई है।"

''अच्छा, यह बात है ?''

"जी हाँ।"

"यह बात है !"—वहीं बात फिर एक बार दुहराते हुए दूसरे व्यक्ति ने अपने सीटे को हिलाते हुए उससे धुँए को काटने की चेष्टा की । इसके बाद उसने मेरी ओर एक विचित्र दृष्टि से देखा, और पूछा—"नौजवान, तुम कौन हो ?"

''केवल एक नौजवान हूँ।"

मेरा यह उत्तर सुनकर आवारा मुस्कराया । उसकी आँखें बाहर को उभरी हुई-सी थीं और बड़ी स्तेज जान पड़ती थीं । ऐसा बोध होता था जैसे वे व्यङ्गपूर्वक मुस्करा रही हों और मेरे मुख पर गड़ी हुई हों । उस रूखी और सर्वशोषी हिष्ट से मुझे एक ऐसी अप्रिय गुदगुदी का-सा अनुभव होता था, जिसकी यदि अभी तक मेरे मन में ताज़ा बनी हुई है । उसकी दाही-मूँछ सफाचट थी, और उसका चेहरा साफ़-सुगरा और सुन्दर था। यह बात स्पष्ट प्रकट हो जाती थी कि आवारों के साथ जीवन बिताने पर भी उसके मन में अभी तक अपने पद के अभिमान का भाव बना हुआ था। जब एक आवारा सालस भाव से छड़कते हुए उसके सङ्घर्ष में आता था, तो वह चौंकता हुआ अपने पाँव को उस स्थान से हटा लेता था, और अपने पतले सफ़ेद हाथ से आगाही के बतौर अपने सोंटे को उपर उटाता था।

वह अपनी एक जँगली में सोने की अँगूठी पहने था, जो 'दुर्माग्य से रक्षा करनेवाले' कीमती पत्थर से जड़ी थी। उस पत्थर का इन्द्रधनुषी रक्ष उसकी आँखों की अभिमान-भरी चमक से मेल खाता था। उसकी आवाज़ धीर-गम्मीर थी, पर साथ ही भड़कानेवाली थी। अपनी उस अनोखी आवाज़ में वह लोगों से पूछता रहता था कि वे कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। जब कोई व्यक्ति अनिच्छा से, कुछ नाराज़गी-सी प्रकट करते हुए उत्तर देता, तो भी उसका उत्साह तनिक भी ठण्डा न पड़ता, और अपनी मर्मभेदी दृष्टि को आन्दोलित करते हुए वह प्रश्न पर प्रश्न करता चला जाता।

जिस व्यक्ति ने अपने को डाक्टरी शिक्षा-प्राप्त बताया था उसे सम्बोधित करते हुए सोंटेवाले व्यक्ति ने कहा—''यदि प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी तरह उत्तर-दायित्वहीन रूप से जीवन बितावे तो क्या हाल होगा ?''

डाक्टर ने क्रोधपूर्वक बड़बड़ाते हुए उत्तर दिया—''मैं इस बात की क्या परवा करता हूँ! जो दाढ़ीवाला व्यक्ति आग के पास बैठा हुआ था, उसने इस बात पर डाक्टर का साथ देते हुए सोंटेवाले व्यक्ति से कहा—''और तुम अपने बारे में नहीं सोचते ? इसे कहते हैं—समझे !''

सहसा, आश्चर्यजनक शीव्रता के साथ, रात के अन्धकार ने चारों ओर अपना जाल फैला दिया। आकाश में मोटी-मोटी बूँदों की तरह तारे छिटक आए। उस पार नदी का पानी काले मखमल की तरह स्पन्दित होने लगा, और सुनहरे स्फुलिङ्ग इधर-उधर जगमगाने लगे। उस गम्भीर तथा विषादपूर्ण स्तब्धता में तमाख़ की तीखी और कड़वी गन्ध किसी कारण से अधिक उग्र माछ्म होती थी। वे सब लोग अपने-अपने झोलों से रोटी और मांस लाकर खाने लगे, और सोंटेवाला मद्रपुरुष बेत को अपने जूते पर मारता हुआ प्रश्नों का ताँता बनाए रहा। उसने कहा—''यदि जीवन की श्रङ्खला से प्रत्येक कड़ी को तोड़कर अलग कर दिया जाय, तो क्या होगा ?''

पके हुए बालों वाले व्यक्ति ने कुछ खीझकर सहसा उत्तर दिया— ''कुछ भी नहीं होगा।''

नदी के उस पार किसी स्थान से किसी धीमी गाड़ी के चलने से 'चरर-चूँ चरर-चूँ' का शब्द सुनाई देता था और कोई एक छोटी-सी चिड़िया सोटी बजाने की सी आवाज निकाल रही थी। आग बुझती चली जाती थी, और लकड़ी के जले हुए टुकड़े नि:शब्द टूटते जाते थे।

कुछ दूर से किसी स्त्री को स्पष्ट शब्दों में पुकारते सुनाई दिया——
"आर्केंडी पेटोविच!"

सोंटेबाला व्यक्ति तत्काल उठ खड़ा हुआ, और सोंटे से अपने घुटने की धूल झाड़ते हुए, और अपने साथियों को बिदाई का अभिवा-दन जनाते हुए चला गया। नदी के किनारे-किनारे चलते हुए बह अन्वकार में विलीन हो गया।

उसके चले जाने पर मैंने उपस्थित व्यक्तियों से पूछा—"यह आदमी कौन है ?" मेरे प्रश्न के उत्तर में वे लोग सब एक साथ बोल उटे—"केवल शैतान ही जानता होगा कि वह कौन है।" "सुना जाता है वह यहाँ क्रज्जाकों की बस्ती में रहता है।" "कहता है कि मैं एक डाक्टर हूँ।"

वे लोग जानबूझकर ऊँची आवाज में बोले, जैसे उस आदमी को यह जताना चाहते हों कि उसके बारे में उन लोगों की क्या धारणा है। एक आवारा, जो दुबला-पतला था और जिसके सिर के बाल लाल रङ्ग के थे और चेहरे में घावों के चिह्न वर्तमान थे, जमीन पर चारों खाने चित लेट गया। आकाश की ओर देखते हुए वह बोला—''किसी तारे पर थूकने से हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते।"

डाक्टरी की शिक्षा पाए हुए नौजवान ने बड़बड़ाते हुए, शिका-यत के स्वर में कहा—"इससे बेहतर यह होगा कि हम टर्की के रास्ते की खोज करें। तुर्क लोग बड़े भले मानस होते हैं। मैं यहाँ के जीवन से उकता गया हूँ।" अनेक वर्ष बादकी बात है। याल्टा में मैं चित्रो नार्किसोविच मैमिन—सिविरियाक नामक व्यक्तिकी खोज में था। शहर के जिस पार्क में उसके मिलनेकी सम्भावना थी वहाँ जब मैंने उसे नहीं पाया, तो मैं उसके बोर्डिग—हाउसमें उससे मिलने गया। ज्योंही मैंने उसके कमरे में प्रवेश किया त्योंही तनिक बाहर को उभरी हुई-सी आँखों के एक जोड़े से मेरा आमना-सामना हो गया, जिनकी तेज चमक ने मुझे तत्काल लावा नदी के तट की उस रात की याद दिलादी, जब मैं आवारों के बीच में गरमियों की पोशाक पहने हुए डाक्टर से मिला था।

बित्री नार्किसोविच ने अपने छोटे से मांसल हाथ से अपने अतिथि का ध्यान मेरी ओर आकर्षित करते हुए कहा——''मैं आपसे परिचय कराता हूँ। यह एक जहरीली किस्मका जीव है !''

अतिथि ने यह मुनकर अपना सिर तिनक ऊपरको। उठाया और फिर नीचे कर लिया। अपनी ठुड्डीको उसने मेज़के किनारे से मिला लिया, जिससे ऐसा जान पड़ता था कि उसका। सिर घड़से अलग कर दिया गया है। वह दुवक कर बैठा हुआ था, उसकी कुसीं मेज़ से यथासम्भव पीछे को हटी हुई थी, और उसके हाथ उसके कपड़ों के भीतर लिपे हुए थे। उसके गड़ों सिरकी दोनों ओरसे गंगा-जमुनी बालों के दो गुच्छे दो सींगों की तरह ऊपरको उभरे हुए थे, जिनके नीचे दो छोटे-से कान दिखाई देते थे। उसके कानोंकी बनावट एक निश्चित प्रकार की थी, और उनके नीचेका मांसल हिस्सा स्जा हुआ—सा माल्म होता था। उसकी ठुड्डी के बाल सफ़ाचट थे, पर उसकी नाक के नीचे दोनों ओर से मूँछें ऊपर को उठी हुई थीं और उसे एक सेना-नायक का-सा रूप प्रदान कर रही थीं। वह एक नीली कमीज़ पहने था। उसके गलेका कालर फटा हुआ था और उसमें बटन नहीं थे। उस कालर के भीतर उसकी मैली गर्दन

और मज़्बूत कन्धे के कुछ हिस्से दिखाई दे रहे थे। वह इस तरह बैठा हुआ था कि जान पड़ता था जैसे वह उछलकर मेज़को लाँघने की तैयारी कर रहा है। उसकी नङ्गी टाँगों उसकी कुसीं के नीचे से जैसे बाहरको झाँक रही थीं। पाँचों में वह तातारी चप्पल पहने था। वह मुझे बड़े कौत्हल से देख रहा था और एक अलस, गम्भीर स्वरमें बोल रहा था जो मुझे परिचित जान पड़ा।

उसने कहा—''एक विशेष प्रकार का कुकुरमुत्ता होता है, जिसे लैटिन में 'मेरचूलियस लेकिमेंस'—अर्थात् 'रोनेवाला छत्रक' कहते हैं। इस छत्रक की यह विशेषता होती है कि वह वायुमण्डल से नमी खींच लेता है। जब वह किसी पेड़को पकड़ लेता है तो वह पेड़ आश्चर्यजनक शीव्रता से नष्ट होने लगता है; और यदि किसी नये मकान की एक भी धरन पर वह अपना अधिकार जमा लेता है, तो सारा मकान सड़ने लगता है।''

इसके बाद अपना सिर ऊपर को उठाकर डाक्टर धीरे से वियर पीने लगा। जब वह पीता था, तो उसकी दोनों ओर बालों का उभरा हुआ गुच्छा हिलता रहता था। बित्री नार्किसोविच, जो पहले ही काफी पी चुका था अपनी बड़ी-बड़ी आँखों को बुमाते हुए और एक छोटे-से 'पाइप' को अपनी आमींनियन नाक से प्रायः सटाकर उससे धुँआ निकालते हुए बड़े गौर से डाक्टर की बातें सुन रहा था। वह बीच-बीच में अपना सिर हिलाता जाता था, और उसका गोलाकार श्रीर कुसीं पर नीचे की ओर धँसता चला जाता था। जब उसके अतिथिने शराब पीना शुरू किया, तो उसने मेरी ओर कर।देल धीमे स्वर में कहा—''जब से यह आया है तब से बराबर झुठ बोलता चला जाता है।

अतिथि ने अपना गिलास खाली करके उसे फिर वियर से भरा, और

झाग में भींगी हुई अपनी मूँछोंको अपनी ज्वान से साफ करने की चेष्टा करते हुए बोलता चला गया—''मैं यह कहना चाहता था कि हमारा रूसी साहित्य उसी विशेष प्रकार के कुकुरमुत्ते की तरह है। वह जीवन से नमी और गन्दगी खींचकर अपने में मिला लेता है, और जो भी स्वस्थ व्यक्ति उसके संसर्ग में आता है उसे अपनी सड़न से विषाक्त करके छोड़ता है।"

जित्री नार्किसोविच ने अपने कुहने से मुझे टहोका देते हुए व्यङ्ग के तौर पर कहा—"कहो, तुम्हारी इस सम्बन्ध में क्या राय है ?"

अतिथि ने उसी निर्विकार भावसे अपनी बातको दुहराते हुए कहा— ''साहित्य उसी कुकुरमुत्तेकी तरह अस्वस्थ और सड़न पैदा करनेवाला है।''

अकस्मात् द्वित्री नार्किसोविचका माथा गरम हो उठा और वह साहित्य के उस कटु आलोचकको मयङ्कर रूप से गालियाँ देने लगा। वियरकी एक खाली बोतल हाथमें लेकर उसे मेजपर पटका। इस मयसे कि कहीं वह अतिथिकी गञ्जी खोपड़ी पर वह बोतल न दे मारे, मैंने उससे प्रस्ताव किया कि वह मेरे साथ टहलने चले। मेरी बात सुनकर उसका अतिथि उठ खड़ा हुआ और एक विचित्र अशिष्ट और कृतिम टङ्ग से जम्हाई लेते हुए वह बोला—"मैं टहलने के लिये जाता हूँ।" यह कहते हुए वह सुस्कराया और एक अभ्यस्त पैदल-यात्रीकी तरह हलके और तेज कृदमों से बाहर चला गया।

चित्री नार्किसोविचने मुझसे कहा कि वह आदमी उसे बन्दर पर मिला था, और अपनी उड़ती बातों से उसका ध्यान अपनी ओर आक-र्षित करने के बाद उससे चिमट-सा गया। दो दिनसे वह साहित्य के विरुद्ध तरह-तरह के लाञ्छन लगाते हुए विष्य उगल रहा था, और उसे परेशान किए था। उसने कहा—''मैं उससे पिण्ड नहीं छुड़ा पाता। वह जोंककी तरह मुझसे चिपट गया है, और स्पष्ट शब्दों में उसे दुतकारनेका साहस मुझे नहीं होता। कुछ भी हो, इतना अवश्य है कि वह बदमाश होने पर भी सुसंस्कृत है। उसका नाम डाक्टर आकेंडी रियुमिन्सकी या रियुमिन है; बात सम्भव है, इस नामकी उत्पत्ति 'रियुमका' ( शराबका गिलास ) से हुई है। वह बड़ा चतुर शैतान है, और मूर्तिमान पापके समान दुष्ट है! ऊँटकी तरह पीता चला जाता है और कभी नशे में नहीं आता! कल मैं दिन भर उसके साथ शराब पीता रहा। उसने मुझसे बताया कि वह यहाँ अपनी पत्नी से मिलने आया हुआ है। जिसे उसने अपनी पत्नी बताया है वह एक मशहूर अभिनेत्री है। वह वास्तव में आजकल यहाँ आई है। पर मेरा पूर्ण विश्वास है कि वह उस गुण्डेकी पत्नी नहीं है, और वह सरासर झुठ बोल रहा है।

अपनी आँखों को भयङ्कर भावसे घुमाते हुए मैमिन ( चित्री नार्कि-सोविच ) व्यङ्कके तौर पर बोला—"तुम्हें यह कहानी के लिये अच्छा मसाला मिल गया है। यह तुम्हारा नायक बन सकता है। क्या बढ़िया आदमी है! संसार-भरके झुटोंका शिरमौर! जो लोग जीवन में असफल रहते हैं वे निश्चयपूर्वक मिथ्यावादी बन जाते हैं! स्वयं दु:खवाद झूट है, क्योंकि वह असफल व्यक्तियोंका दर्शनवाद है……"

दो दिन बाद में रातके समय दार्सानकी पहाड़ियों में निरुद्देश्य भ्रमण कर रहा था। वहाँ वही डाक्टर मुझे फिर मिल गया। वह दोनों टॉगोंको फैलाकर ज़मीन पर बैठा हुआ था। उसके सामने शराबकी एक बोतल रखीं हुई थी और काग़ज़ के एक ताव पर कुछ 'सैंडिविच' 'सोसाज', खीरा आदि खानेकी चीजें रखी हुई थीं। मैं उसे देखकर ठहर गया और अभिवादन के रूप में मैंने अपनी टोप ऊपरको उठाई। उसने अपना सिर एक झटके से ऊपरको उठाते हुए मेरी ओर देखा। एक विशेष मुद्रासे मेरा अभिवादन करते हुए उसने कहा—-'ओइ, आप हैं! क्या आप मेरा साथ देना पसन्द करेंगे ? आइए, बैठिए!''

में उसकी आज्ञाका पालन करते हुए बैठ गया, और उसने अपनी जमी हुई दृष्टिसे मुझे भाँपते हुए बोतल मेरे हाथ में दी।

उसने कहा—''कोई दूसरा गिलास मेरे पास नहीं है ? इसिलये आप को इस बोतल से ही पीना होगा । यह बड़े आश्चर्यकी बात है, सन्देह नहीं, पर मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको अपने बचपन की अवस्था में कहीं देखा है ।"

मैंने कहा—''अपने बचपनकी अवस्था में आपने मुझे नहीं देखा।''
''मैं जानता हूँ कि ऐसा सम्भव नहीं है। मैं निश्चय ही आपसे बीस
साल वड़ा हूँगा। पर मैं अपनी तीस वर्षकी आयुके पहले की अवस्थाको
बचपन ही समझता हूँ, यह इस कारण कि तब तक मैं तथाकथित
'कल्चर्ड' जीवन बिताया करता था।''

जब वह गम्मीर स्वर में बोलता था तो उसके मुँह से शब्द बड़े सुन्दर और सहज भाव से निकल रहे थे। वह सैनिकों के पहनने-योग्य मोटे छालटीन की कमीज़ और तुर्की पाजामा पहने था, और उसके पाँव के जूतों से माल्म होता था कि उसको आमदनी खासी अच्छी है। मैंने उसे याद दिलाया कि मुझसे उसकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। वह बड़े गौर से मेरी बात सुन रहा था, और साथ ही घास के एक तिनके से दाँत खोद रहा था।

उसने अपने परिचित कण्ठस्वर में कहा—-''अच्छा, यह बात है! इस समय आप क्या कर रहे हैं? आप क्या एक साहित्यिक हैं! सचमुच! आपका नाम क्या है! मैंने तो इसके पहले कभी यह नाम नहीं सुना । और इसमें आश्चर्य की कोई बात भी नहीं है, क्योंकि मैं वर्तमान साहित्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता हूँ और न जानने की इच्छा ही रखता हूँ । आपने इस सम्बन्ध में कल सिविरियक के यहाँ मेरी राय सुन ही ली है । अच्छा, वह व्यक्ति क्या एक केकड़े से आश्चर्य-जनक समानता नहीं रखता ? क्षिट्य--श्चीर प्रत्य रूस स्वी साहित्य—एक सड़ी-गली चीज़ है; अधिकांश लोगों के लिये वह विषेला है, और आप-जैसे व्यक्तियों के लिये एक खुन्त है ।"

वह बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत देर तक इसी ढङ्ग से बातें करता रहा। मैंने एक बार के लिये भी उसकी कोई बात नहीं काटी और अत्यन्त धैर्यपूर्वक सुनता रहा।

अन्त में उसने कहा---''आप मेरी बातों का विरोध नहीं करना चाहते ?''

''नहीं।''

''तो क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं ?''

''नहीं, यह कैसे सम्भव हो सकता है !"

''तब निश्चय ही आप मुझे इस योग्य नहीं समझते कि मेरे विचारों का विरोध किया जाय । क्यों, यहो बात है न ?''

"नहीं, यह बात भी नहीं है। पर इतना अवश्य है कि मैं साहित्य की मर्यादा को बहुत ऊँचा समझता हूँ, और इस कारण उसको लेकर किसी व्यक्ति से झगड़ना पसन्द नहीं करता।"

"ओइ तो आपके चुप रहने का कारण यह है! खूब!"

अपना सिर पीछे की ओर करके, आँखें बन्द किए हुए उसने पहले बोतल से एक-एक घूँट करके शराब पी; इसके बाद एक साँस में उसे ख़तम कर दिया, और अपने ओठों को चटकारने लगा।

उसने अपनी बात दुहराते हुए कहा—" खूब! आपने एक कट्टर गिर्जा-प्रेमी की तरह बात कही है। जब छहार अपने कारखाने को, बहाज़ का मछाह अपने जहाज़ को, बैशानिक अपनी प्रयोगशाला को गिर्जा समझने लगेगा तभी मानव अपनी दुष्टता, खामख्याली और बुरा आदतों से दूसरों की प्रगति में विष्ठ पहुँचाए बिना रह सकेगा। सुख और सन्तेशपूर्वक रहने का अर्थ यह है कि आदमी अन्धों की तरह रहे, और जिस चीज को न देखना चाहे उसे न देखे, सुख की अवस्था प्रायः यही है—एक एकान्त शान्तिपूर्ण कोना जिसमें आदमी अपने को छिपा सके। इसके लिये एक छोटी सी अँधेरी कोठरी काफ़ी है। आपने क्या शातोब्रियाँ लिखित 'कब्र से लिखी गई चिट्टियाँ' नामक रचना पढ़ी है? उस पुस्तक में एक स्थान पर उसने कहा है—'सुख एक निर्जन द्वीप की तरह है, जिसमें केवल मेरी कल्पना द्वारा सृष्ट प्राणी निवास करते हैं। ''

वह एक कालकोठरी की भयक्कर निर्जनता से अभी-अभी बाहर निकले हुए व्यक्ति की तरह बोल रहा था, जैसे इस बात की परीक्षा लेना चाहता हो कि वह पिछले जीवन में सीखे हुए शब्दों को कहीं भूल तो नहीं गया है।

शहर से, जो कि कुछ ही दूरी पर था, एक पियानों का बजने का शब्द सुनाई दे रहा था, और जहाज के घाट पर से घोड़ों के टापों की आवाज आ रही थी। सारे शहर में एक काली श्रून्यता छाई हुई थी; और दूर एक जहाज की रोशनी रात्रि के अन्धकार के बीच एक सुनहरे गुबरेले की तरह रेंगती हुई-सी जान पड़ती थी। वह प्रकाश अगाध समुद्र के आस्तित्व की याद दिला रहा था। मेरा साथी शून्य की ओर देख रहा था और उसकी आँखें मुझे उस कीमती, चमकीले पत्थर की याद दिला रही थीं जो उस रात, लाबा नदी के किनारे, उसकी अँगूठी में अत्यन्त सुन्दरता से चमक रही थी।

उसने फिर बोलना ग्रुरू किया—"मुख वह चीज़ है—जब आदमी अपने निजल्ब को अत्यन्त सफलतापूर्वक खोज लेता है, और अपने उस अनुसंघान से संतोष का अनुभव करता है।"

जब सिगरेट पीता हुआ ज़ोर से दम लगाता था तो उसके प्रकाश से उसकी पतली और सीधी नाक, खुरदरे और नुकीले बालोंबाली मूँछ और मटमैले रंग की ठुड्डी चमक उठती थी।

वह कहता चला गया—-''अपने निजल्व के प्रति प्रेम सुअर, कुत्ते या और किसी दूसरे जानवर के मन में स्वभावतः उत्पन्न होता है—— यह सहज पशुबुद्धि है। मनुष्य स्वभावतः उस चीज से प्रेम करेगा जिसका सजन उसने स्वयं किया हो।''

मैंने पूछा-- ''और आप किस चीज़ से प्रेम करते हैं ?''

उसने तत्काल उत्तर दिया— "आगामी कल से— केवल अपने निज के 'कल' से । मेरा यह सौभाग्य है अपने उस आनेवाले कल के सम्बन्ध में मुझे कुछ भी माल्म नहीं रहता । पर आपके सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती; आप जानते हैं कि कल सुबह उटते ही आप या तो कुछ लिखना ग्रुरू कर देंगे, या कोई ऐसा काम करने लगेंगे जिसे करने के लिये आप वाध्य हों । साथ ही आप यह भी जानते हैं कि सुबह का काम करने के बाद आप उस मोटे केकड़े— चित्री नार्किसोविच से— या और किसी दूसरे मित्र से मिलेंगे । इसके अतिरक्त आपको अपने कपड़ों के सम्बन्ध में भी सोचना पड़ेगा । पर मेरी बात बिलकुल दूसरी है । मैं नहीं जानता कि कल मुझे क्या खाने की इच्छा होगी, या मैं क्या करूँगा, या किस प्रकार के मनुष्यों से

बातें करूँगा। सम्भवतः आप यह सोच रहे होंगे कि आप एक शराबी, छुच्चे और छफ़्क्ने की बातें सुन रहे हैं। यदि आपके मनमें इस प्रकार की धारणा जमी हुई है, तो आप गळती पर हैं। मैं शुद्ध शराब से खुणा करता हूँ, और केवळ बहुत बिद्या अंगूरी श्रांच पीता हूँ, और वियर तो बहुत ही कम अवसरों पर पीता हूँ। मैं समाज से विहिष्कृत प्राणी भी नहीं हूँ, बिक सच बात तो यह है कि मैंने समाज को बिहिष्कृत कर दिया है।"

यह वात उसने ऐसे उत्साह और आवेग के साथ कही कि उसकी सचाई पर मैं अविश्वास न कर सका।

जब मैंने उससे प्रश्न किया कि उसने एक शिक्षित व्यक्ति के सहज-स्वामादिक जीवन को क्यों त्याग दिया, तो उसने उमक्क में आकर मेरे बुटनों पर अपने हाथ से आघात करते हुए हँसकर कहा—''मैं समझ गया हूँ, आप अपनी साहित्य-रचना का मसाला जुटाने की फिक्र में हैं!'' इसके बाद वह स्वेच्छा से अपने जीवन की कथा सुनाने लगा। उसकी बातों में शेखी अवस्य भरी हुई थी, पर उसकी रामकहानी निश्चय-पूर्वक वैसी ही सची थी जैसी अधिकांश आत्म कथाएँ होती हैं।

उसने कहा—''मैंने अपने शिक्षित जीवन में सबसे पहली भूल यह की कि प्राक्षित विज्ञान-संम्बन्धी विषयों की ओर मैं अन्धभाव से आंकर्षित हो गया। इस पागलपन से प्रेरित होकर मैं युनिवर्सिटी में डाक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने लगा। पहले ही वर्ष, जब मैं एक लाश की चीरफाड़ कर रहा था, सुझे मनुष्य की तुच्छता का बोध होने लगा। मैं यह अनुभव करने लगा कि भाग्य की कोई क्रूर विडम्बना मेरे पीछे पड़ गई है। फल यह हुआ कि मानव-मात्र से मुझे घृणा होने लगी और स्वयं अपने से मैं घृणा करने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ऐसा प्राणी हूँ

जिसका कर्तव्य केवल एक मृतदेह में परिणत होने में समाप्त हो जाता है।

''यह घृणित कार्य मुझे छोड़ देना चाहिये था, पर मैं बल्पूर्वक अपनी जिद पर डटा रहा, और हच्छाशक्ति के प्रयोग से अपने ऊपर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करने लगा। क्या आपने भी कभी अपने ऊपर विजय प्राप्त करने की चेष्टा की है ? यह क्रिया उतनी ही असम्भव है जितना अपना सिर काटकर उसके स्थान पर अपने पड़ोसी का सिर जोड़ देना। इस बात की असम्भवता केवल इस तथ्य पर निर्भर नहीं करती कि आपका पड़ोसी अपना सिर देने को राजी न होगा।''

अपने इस परिहास से वह स्वयं प्रसन्न हो उठा और बड़े मजे से इँसने लगा। इसके वाद अपनी आँखें बन्द करके उसने एक गहरी साँस हेते हुए ग्रुद्ध और नमकीन हवा को अपने भीतर खींचा।

कुछ देर बाद उसने फिर बोळना शुरू किया— ''समुद्र से कैसी आश्चर्यजनक गन्ध आ रही है!......हॉ, तो मैं सोचने लगा कि मनुष्य की आत्मा कहाँ पर है और उसका स्वरूप कैसा है; साथ ही इस बात पर भी विचार करने लगा कि बुद्धि कहाँ पर है और क्या है। इस प्रकार की चिन्ता के फलस्वरूप मैं इस निश्चय पर पहुँचा कि बुद्धि होतान के एक आधे-अन्धे कुत्ते के सिवा और कुछ भी नहीं है, और वह शरीर की अवस्था पर निर्भर करती है; साथ ही मैंने इस बात पर भी गौर किया कि जब मैं दाँत के दर्द, सिर दर्द या अजीर्ण रोग से पीड़ित रहता हूँ तो सारा संसार मुझे अत्यन्त पृणित मालूम होने लगता है। विचार की सारी किया शारीरिक किया-चक से सम्बन्धित है; केवल कल्पना-शक्ति स्वतन्त्र है। यह बात किसी एक अँगरेज पादड़ी की समझ में मली माँति आ गई थी; पर ईस्वर के लिये आप यह मूल कर

मी न सोचें कि मैं आदर्शवादी हूँ, या और किसी तरह का 'वादी' हूँ।
प्रत्येक प्रकार के दर्शनशास्त्र के विरुद्ध मेरे भीतर द्वन्द्व चला करता है,
हालाँकि—हालाँकि में यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि दर्शनप्रणाली मस्तिष्क का एक असाध्य रोग है।

"स्पष्ट शब्दों में यह कहना होगा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस प्रकार के सारे मूर्यतापूर्ण चक्कर पर—इसरों को घोखा देने और अपने-आपको भ्रम में डालने की वातों पर—कभी गम्भीरता से विचार करने की इच्छा नहीं रखता। यह मूर्यतापूर्ण चक्कर है—तथाकथित संस्कृति, वे सब बाहरी और भीतरी ढकोसले और झुठी तड़क-भड़क जो मनुष्यों को भ्रम की निरर्थकता के भँवर में गोते खिलाती रहती है। पर सम्भवत: आप संस्कृति के उपासक हैं ? यदि ऐसा है तो मैं आपकी भावुकता को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता।"

मैंने कहा—"नहीं, आप अपनी बात कहे चले जाइए। मेरी भावुकता को कोई ठेस नहीं पहुँचेगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं।"

''अच्छा, सच ? तब अच्छी बात है......"

प्रायः सौ चुने हुए शब्दों के प्रयोग द्वारा उस व्यक्ति ने सारी संस्कृति को नष्ट-भ्रष्ट कर देना चाहा । बड़े भयंकर आवेश के साथ उसने ऐसा किया । वह एक ऐसे स्कूळी लड़के का-सा कोधावेश था जो अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद अपनी सब किताबों को पाड़कर चीर डालता है । रात की ठंडी हवा में वह सिकुड़-सा गया था । अपना दुबला-पतला और लचीला शरीर लेकर वह दुबका हुआ-सा बैठा था । अपने दोनों हाथों को वह कमीज़ के आस्तीनों में छिपाए था, और उस अवस्था में वह प्रायः एक नवयुवक जान पड़ता था । दूर आकाश

में रफुलिंगों का एक गुच्छा कुद्दे के बीच में झून्य में लटका हुआ-सा माल्म हो रहा था और उत्तर को ओर बहता हुआ-सा चला जा रहा था—रात के अन्धकार और नमी में विलीन होने के लिये। मकानों की खिड़िकयों में पीले प्रकाश कॉपते हुए दिखाई देते थे और फिर गायन हो जाते थे, जैसे एक-एक करके सब मकान समुद्र के अन्धकार अतल में हुनाए जा रहे हों।

मेरा साथी कहता चला गया— ''उन दिनों मैं बडा सुन्दर और बुद्धिमान था । मेरी बातचीत का ढङ्ग बडा रोचक था और स्त्रियाँ मुझ चाहती थीं। जब मैं तीस वर्ष की अवस्था को पहुँचा तो मैंने एक अभिनेत्री से, जो मुझे चाहती थी, व्याह कर लिया। मैंने अपने हठ के कारण, उससे विवाह किया। वह दूसरी स्त्रियों की अपेक्षा मुझे कम चाइती थी । उस समय मैं यह अनुभव करने लग गया था कि नाटक-घर, उपीत तकारेह, साहित्य, राजनीतिक तर्क-वितर्क आदि मेरे जीवन की धारा से मेळ नहीं खा सकते। मैने बीस, तीस, बल्कि सौ के क़रीब व्यक्तियों को किसी अज्ञात कारण से मानसिक कष्ट पाते और विंकट रोगों से पीड़ित होकर समाप्त होते देखा—चेकोन्सकी, आस्ट्रोन्सकी, डास्टाएव्सकी आदि का यही हाल रहा--और इसके बाद ही मुझे एक अत्यन्त घृणित बुढ़िया की याद आई जिसका नाम बुकिना था। वह किसी अस्पताल में नर्स थी। उसमें एक बड़ी नीचतापूर्ण आदत पड़ी हुई थी: वह बीमारों और मौत के चङ्गल में फँसे हुए व्यक्तियों के आगे 'कुमारी मरियम के स्वप्त' का वर्णन बड़े उत्साह के साथ, स्वयं भी रस लेते हुए किया करती थी।

''सुसंस्कृत' समाज के बीच में मैं अपने को स्त्रियों की टोपियों की दुकान में एक 'जम्पर' की तरह मालूम करने लगता था। उस दुकान

की कोई भी वस्तु मेरी किसी काम की न थी, फिर भी मुझे उनमें मन मार कर दिलचस्पी लेनी पड़ती थी, यहाँ तक कि शिष्टता के लिहाज़ से उनकी प्रशंसा भी करनी पड़ती थी। जीवन एक सङ्ग्राम है, और शिष्टाचार को एक अञ्जीर के पत्ते की तरह काम में लाकर उससे मानव के भीतर के पशु को लिपाया नहीं जा सकता।

"मेरा गठन बहुत अच्छा था, और पैन्टों के साथ कभी 'ब्रेसेज़' का उपयोग नहीं करता था, क्योंकि उनके बिना ही मेरे पैन्ट मेरे शरीर में ठीक बैठ जाते थे। पर मेरी स्त्री ने इस बात पर हठ करना छुरू किया कि मुझे 'ब्रेसेज़' बाँधने ही पढ़ेंगे क्योंकि सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और वह एक फैशन में आ गया है। और—ज़रा इस मजे की बात की कल्पना कीजिए !—'ब्रेसेज़' 'नेकटाइ' आदि के तुच्छ विषयों को लेकर मेरी स्त्री के और मेरे बीच भयङ्कर द्वन्द्व मच जाया करता था। मेरा तो यह विश्वास है कि वह अक्सर अभिनयकला में अधिक निपुणता प्राप्त करने के उद्देश्य से, अभ्यास के लिये, रार मचा बैठती थी। वह मुझसे कहती—'ओह आकेंडी 'निहिल्जिंम' अब फैशन के एक दम जिलाफ़ माना जाने लगा है।' मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि वह कोई मूर्ख स्त्री नहीं है, और वह एक प्रतिभाशालिनी अभिनेत्री मानी जा चुकी है।''

यह कहकर डाक्टर हँसा; पर मुझे ऐसा लगा कि उसकी वह हँसी वास्तिविक प्रसक्ता की परिचायक नहीं है। इसके बाद ज़मीन पर अत्यन्त चञ्चलता से अपने शरीर को इधर-उधर हिलाते-डुलाते हुए वह बोला—'मार्ट्स होता है कि पानी बरसनेवाला है; क्या आफत है!"

उसने अपनी जंब से क्रीमिया की बनी हुई 'फेल्ट' टोपी निकाली और उसे अपने गञ्जे सिरपर कसकर पहन लिया। इसके बाद बोला— "मेरी जीवन कथा का रोष अंश बहुत लम्बा है, और इस समय नहीं सुनाया जा सकता। इसके अलावा, वह रोचक भी नहीं है। सारी कथा से यह सारोपदेश निकलता है—यदि मुझे एक दिन अवश्य मरना है, तो मुझे यह पूरा अधिकार है कि मैं जैसा चाहूँ वैसा जीवन विताऊँ। यदि मुझे भी एक दिन सबकी तरह विनाश के नियम का शिकार बनने को बाध्य होना है, तो मनुष्य के नियम मेरे लिये बिलकुल निरर्थक हैं।

"जब आप कुबान में मुझसे मिले थे, तब मैं इस तत्त्व को कुछ-कुछ समझने लगा था। पर मूल भाव ने मेरे मन में तथ्यों के बाद घर किया। वास्तव में यह एक स्वाभाविक नियम है और रोमन लोग इस बात से भली माँति परिचित थे। वे लोग इस संसार में सर्वश्रेष्ठ थे, क्योंकि उन्हें प्रत्येक प्रकार की भावुकता-मानवता आदि मनोभावों और आदशों से आन्तरिक चिढ़ थी। माव हमेशा तथ्यों के बाद आते हैं, और जब हम अपने किसी कार्य की सफ़ाई देने की चेष्टा करने लगते हैं, तो वे मड़क उठते हैं—क्यों, मैं कह नहीं सकता। गरज़ यह कि मैं इस सारे चकर से इस कारण बाहर निकल आया कि मैं ऐसा करना चाहता था, और कैकियत मझे बाद में सझी।

''कर्तव्य का तकाजा उत्तरदायित्व आदि प्रहसनात्मक बातें हमारे जीवन को अत्यन्त वीभत्स बना देती हैं। मैंने अपने मन में कहा कि चूँकि मैं इन सब प्रहसनों से ऊब उठा हूँ, इसिलये में अब संस्कृति को अन्तिम प्रणाम करता हूँ।

"उस दिन के बाद प्रायः दस वर्ष बीत चुके हैं। ये दस वर्ष मैंने बड़े रोचक ढंग से, स्वतन्त्रतापूर्वक बिताए हैं, और इस वर्ष और इसी तरह बिताने की आशा करता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको आपके साथ के लिये धन्यवाद देते हुए तब तक के लिये आपसे विदा होता हूँ जब हम किसी दूसरी दुनिया में — जो इस दुनिया से बेहतर होगी फिर एक बार मिलेंगे।"

''किस दुनिया से आपका मतलब है !"

"इसी पृथ्वी की बात मैं कह रहा हूँ, पर वह दुनिया जिसमें मैं रहता हूँ । मैं आशा करता हूँ कि आप पीने के बाद मतवाले होकर उस स्थित को पहुँच जावेंगे जो आपको ठीक रास्ते पर ले आवेगी—सब प्रकार की सांस्कृतिक मूर्खता से परे !"

यह कहकर वह बड़ी तेज़ी से पहाड़—के नीचे उतरते हुए मोर्ड-किनोफ़ पार्क की ओर क़दम बढ़ाता हुआ चला गया। उसके चले जाने के कुछ ही समय बाद पानी बरसने लगा। पानी की बूँदें शीशे की गुरियों की तरह जान पड़ती थीं।

इसके बाद मैं लगातार दो दिन तक उस व्यक्ति को पानालयों में, बाजार में, रात्रिनिवासों में और बन्दरगाह में खोजता रहा, पर कहीं उसका पता न लगा। मैं संस्कृति के विरुद्ध उसकी दलीलों को एक बार फिर से सुनना चाहता था।

मैमिन सिविरियाक ( ज्ञित्री नार्किसोविच ) ने उस आवारे डाक्टर और उसकी पढ़ी— नुप्रसिद्ध अभिनेत्री——से अपनी मेंट को लेकर एक कहानी लिख डाली। मुझे इस समय याद नहीं आता कि उस कहानी का शीर्षक क्या था, पर उसने उस आवारे का चरित्र जिस रूप में अङ्कित किया था, उससे यह अनुभव होने लगता था कि उसका चरित-नायक केवल एक अभागा और दयनीय शराबी है। इस चरित्र-चित्रण से उस व्यक्ति की भीतरी विशेषता का तिनक भी आभास नहीं मिलता था जिसका उद्घाटन एक दिन डाक्टर रियुमिन्सकी ने मेरे आगे करने का कष्ट उठाया था।

## अनोखे आवार

२

जिस आवारे का वर्णन पूर्व परिच्छेद में किया गया है उसी कोटि के व्यक्ति—ऐसे व्यक्ति जो जीवन की प्रतिदिन की साधारण परिस्थितियों से स्वेच्छानुसार असहयोग कर लेते हैं—रूस में अवश्य ही बड़ी संख्या में होंगे। 'नोवोये फ्रेम्या' नामक एक सम्वादपत्र में एक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में एक नोटिस छपा था जिसका स्वभाव डाक्टर रिटुफिनरफ्टी से बहुत-कुछ मिलता-जुलता हुआ-सा लगता है। नोटिस इस प्रकार था—

## "एक विचित्र आवारा

''एक विचित्र कोटि का आवारा, जिसकी आयु पचास वर्ष के लगभग होगी, पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उके कागजात सब ठीक हालत में थे, पर वह अपना निवास-स्थान बताने में असमर्थ था। जब इस सम्बन्ध में फिर जाँच की गई तो माल्यम हुआ कि वह एक धनी व्यक्ति था, पर वह जीवन में विचित्र प्रकार के अनुभवों का मजा लेने के लिये उत्सुक रहता था। गृहहीन आवारों की जीवन-चर्या में वह बड़ी दिलचस्पी लेता था। अपनी पत्नी की मृत्यु होने पर उसने अपनी लड़की को एक टोर्डिझ-स्कृत्व में भर्ती करवा दिया और स्वयं एक पेशेवर आवारा बन बैठा। रात में वह कभी पवाजों में अथवा इसी प्रकार के दूसरे स्थानों में अड्डा जमाता था। केवल जाड़ों में, जब भयक्कर पाला पड़ने के कारण सदी असहनीय हो उठती थी, तो वह वारसा को वापस चला जाता और वहाँ एक होटल में ठहर वसन्त की प्रतिक्षा में रहता। जब पुलिस ने उसे बहुत-से आवारों के

साथ गिरफ़्तार किया तो उसने यह वचन दिया कि वह अपने जीवन की गित को वदल डालेगा; साथ ही उसने यह भी कहा कि मैं इसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं ले सकता।"

सन् १८९० के बाद मैं सम्वादपत्रों में छपे हुए इस प्रकार के समाचारों का सङ्ग्रह करने का आदी हो गया था। मेरे पास इस ढड़्न के प्रायः तीस सम्वाद एकत्रित हो चुके थे। १९०५ में जब पुलिस ने मेरे यहाँ तलाशी ली, तो जिस पार्सल में वे कटिङ्ग रखे थे उन्हें भी उठा ले गई, और बाद में वे सब पेट्रोग्राड (वर्तमान लेनिनग्राड) पुलिस स्टेशन में खो गए।

में अपने जीवन में इस प्रकार के बहुत-से व्यक्तियों के संसर्ग में आया हूँ । उनमें से जिस आवारे का सब से अधिक प्रभाव मेरे स्मृति-पटल पर पड़ा है उसका नाम 'बाइका' था। जब वेसलान से लेकर पेट्रोवस्क तक की रेलवे लाइन तैयार हो रही थी, तब उससे में मिला था। वह 'डाइनेमाइट' द्वारा तोड़े गए पत्थरों के ढेर के ऊपर पहाड़ी घाटी के उस सिरे पर बैठा था जहाँ धूप थी। उसके आस-पास बहुत-से आदिमयों की मीड़ लगी हुई थी, जो पत्थरों को खोद रहे थे, 'डाइने-माइट' से उड़ा रहे थे और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में ढोते हुए ले जा रहे थे। उस बैठे हुए व्यक्ति को उन सब मजूरों का 'सरदार' समझकर में सीधे उसके पास गया और उससे पूछा कि वह मुझे किसी काम पर नियुक्त कर सकता है या नहीं। उसने पतली, पर तीखी, आवाज में कहा—''मैं मूर्ख नहीं हूँ—मैं काम नहीं करता।''

इस तरह की बातें मैं जीवन में पहले भी कई बार सुन चुका था, इसिलये मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ।

मैंने पूछा—''तब तुम यहाँ क्या करते हो ?''

"मैं केवल बैटे-बैटे सिगरेट पिया करता हूँ — जैसा कि तुम देख रहे हो।" यह कहते हुए दाँत दिखाते हुए मुस्कराने लगा।

वह कुबड़ा था और एक चौड़ा कोट और 'तरबूज-टोपी' पहने था। उस टोपी का किनारा फटा हुआ था। उस पहनावे में वह मुझे एक चमगादड्-सा लगता था। उसके छोटे और खड़े कान किसी अज्ञात राब्द को सुनते हुए-से जान पड़ते थे । उसका मुँह बड़ा और मेंडक की तरह था। जब वह हँसता था तो निचला ओठ नीचे को सरक जाता था. और फलस्वरूप छोटे-से दाँतों की एक मोटी क़तार स्पष्ट दिखाई देने लगती थी, जिससे उसकी मुसकान में एक विचित्र निष्ठुरता का आभास झलकने लगता था। उसकी आँखें विस्मयजनक थीं. जिनकी पुतलियाँ काली और गोल थीं—रात में विचरनेवाले पक्षी की तरह। आँखों की सफ़ेदी के कारण जो तक्क सनहरे बन बन गए थे, उनके भीतर वे पुतलियाँ चमक रही थीं। उसका चेहरा बालों से विलक्त रहित था - ठीक एक परोहित के चेहरे की तरह. और उसकी लम्बी और पतली नाक के नथने अत्यन्त वीभत्स रूप से दवे हुए थे। उसकी उँगलियाँ एक सङ्गीतज्ञ की तरह पतली थीं। उनसे वह एक सिगरेट पकडें था । बीच-बीच में वह उस सिगरेट को अत्यन्त शीव्रतापूर्वक मुँह से लगाकर घुँए को भीतर खींचता जाता था. और साथ ही कर्कश शब्द से खाँसता रहता था।

मैंने कहा--"तुम्हारे लिये सिगरेट पीना लाभदायक नहीं है।"

उसने तत्काल तमककर उत्तर दिया—''और तुम्हारे लिये बोलना लाभदायक नहीं है—कोई भी व्यक्ति तुम्हें देखते ही तत्काल यह माल्स कर सकता है कि तुम एक मुर्ख हो।''

<sup>&</sup>quot;धन्यवाद!"

''अनुगृहीत करने के कारण मुझे प्रसन्नता है।"

कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे, और इस बीच वह कनिखयों से मेरी ओर देखता रहा। इसके बाद उसने कुछ नम्रता के साथ कहा—— ''तुम्हारे लिये यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिये यहाँ से चले जाओ।''

वाटी के उस पार, आकाश में, हवा बहुत व्यस्त थी, और बादलों को मेड़ों के झुण्ड की तरह चारों ओर से एकत्रित करने के लिये चिन्तित जान पड़ती थी। पहाड़ का जो हिस्सा सूरज के सामने था उसपर शरत्काल की जङ्गली झाड़ियों का रङ्ग लोहे में लगे हुए जङ्ग की तरह दिखाई दे रहा था। हवा उन झाड़ियों को बड़ी तेजी से हिला रही थीं और उनकी सूखी पत्तियाँ झरती जाती थीं। दूर कहीं से बड़े-बड़े पाषाणों को 'डाइनेमाइट' से उड़ाने की आवाज आ रही थीं। वह विकट शब्द वज्र की कड़क की तरह पहाड़ की कन्दराओं में गूँज उटता था, और वोझ ढोनेवाली गाड़ियों के पहियों की आवाज और वड़े-बड़े हथीड़ों द्वारा पत्थरों पर कीलें ठोके जाने के शब्द के साथ मिलकर एक रूप हो जाता था।

कुबड़े ने मुझसे पूछा——"तुम्हें शायद भोजन की आवश्यकता है? अभी एक मिनट के अन्दर भोजन की घण्टी बजेगी। तुम्हारे समान न जाने कितने निठल्ले संसार में भटकते रहते हैं!" यह कहते हुए उसने थूकने के लिये मुँह फेरा।

कुछ ही समय बाद बड़ी तीखी आवाज में एक सीटी बज उठी। ऐसा मालूम होता था जैसे घाटी का सारा वायुमण्डल किसी बाजे की धादु-निर्मित डोरी से चोट खाकर कराह उठा है। उस कराह की गूँज से और सब शब्द मन्द पड़ गए।

कुबड़ा बोला--''चलो, भगो !'' इसके बाद वह अपने हाथों

और पाँचों के सहारे पत्थरों के ऊपर से उछलता-कूदता हुआ चला। बीच-बीच में वह झाड़ियों अथवा पेड़ों की शाखाओं को एक बन्दर की तरह दक्षता के साथ पकड़ता जाता था। इसके बाद वह पहाड़ की ढाल के नीचे एक ढेर सा बनकर नि:शब्द छढ़कता हुआ चला गया।

सब लोगों ने बाहर खुले स्थान पर खाना खाया। पत्थरों और ठेलों पर बैठकर वे अनाज और गोरत के मिश्रण से तैयार की गई एक प्रकार की नमकीन लपसी खा रहे थे। खानेवाले मेरे अतिरिक्त छः व्यक्ति थे। कुबड़ा बड़े रोब के साथ उन लोगों पर अपना प्रभुत्व जमा रहा था। जब उसने लपसी को चखा तो अपनी नाक सिकोड़कर उसने अत्यन्त क्रोधपूर्वक सामने एक बुहु की ओर देखा, जो एक स्त्री को पहनने-योग्य फूस की टोपी सिर पर डाले हुए था, और गरजकर कहा—— ''गधा कहीं का! फिर नमक ज़्यादा डाल दिया!''

उसके साथ के शेष पाँच आदिमियों ने भयङ्कर भाव से गुरांते हुए अपना क्रोध प्रकट किया। एक आदिमी बोला—''इसे पीटना होगा!''

कुबड़े ने मेरी ओर देखते हुए कहा—''क्या तुम नमकीन लपसी तैयार कर सकते हो ? सच ? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ? अच्छी बात है, इसकी परीक्षा ली जाय।'' उसके साथी उसके प्रस्ताव पर राजी हो गए।

भोजन के बाद कुबड़ा अपने 'कैम्प' की ओर चला गया, और बुहुं रसोइये ने, जिसके चेहरे का रङ्ग लाल था, और जो एक भोले स्वभाव का आदमी जान पड़ता था, मुझे वह स्थान दिखाया जहाँ गोश्त, अनाज, रोटी, नमक आदि चीजें रखी हुई थीं। बुह्हे ने फुसफुसाते हुए कहा—''इस कुबड़े के सम्बन्ध में किसी भ्रम में न रहना। कुबड़ा होने पर भी वह एक भद्रपुरुष है, और उसकी जमींदारी भी है। अपने समय में वह एक बड़ा आदमी रहा है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह बुद्धि रखता है। हम लोगों के बीच में वह वाकायदा मालिक की तरह रहता है। वह हिस्स्व-कित्य रखता है। कड़ा है कहते हो ! है तो ! वह एक दुलंभ प्राणी है!"

प्राय: एक घण्टे वाद फिर एक वार गर्जन-तर्जन के साथ काम ग्रुरू हुआ । मैं केतिलियों और चम्मचों को नाले में धोने लगा । इसके बाद मैंने आग जलाने के लिये लकड़ियाँ इकट्टा कीं और पानी से भरी एक केतली उसके उपर चढ़ा दी, और तब आलू छीलने लगा ।

इतने में कुबड़े की तीखी आवाज सुनाई दी — ''तुमने पहले भी कभी रसोइये का काम किया है ?'' यह कहते हुए वह चुपके से मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया, और बड़े गौर से देखने लगा कि मैं आलू एक दक्ष व्यक्ति की तरह छीलता हूँ या नहीं। जब वह खड़ा था तो मेरा ध्यान इस बात पर गया कि उस स्थित में चमगादड़ से उसका साम्य और अधिक तीव्रता से प्रकट हो रहा था।

कुछ समय बाद उसने पूछा—''तुमने कभी पुलिस की नौकरी तो नहीं की है ?'' और तत्काल स्वयं अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए बोला—''नहीं, तुम अभी इस पेरो के लिये बच्चे ही हो।"

अपने चौड़े अँगरले के दोनों पछों को चमगादड़ के डैनों की तरह फड़फड़ाते हुए वह एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर फुदकता हुआ चला गया, और बड़ी तेज़ी से पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। जब वह चोटी पर पहुँच गया, तो वहाँ आराम से बैठकर सिगरेट से धुआँ उड़ाने लगा।

मैंने जब खाना बनाकर उन लोगों को खिलाया, तो सबने मेरी

पाककला की प्रशंसा की। खाना खाकर सब लोग घाटी में इघर-उघर बिखर गए। उनमें से तीन एक स्थान पर बैठकर ताश खेलने लगे, और पाँच या छः व्यक्ति ठण्डे पानी के चश्मे में नहाने चले गए। पत्थरों और झाड़ियों के बीच किसी एक स्थान से एक कड़जाक गाना सम्मिलित स्वर में गाया जाने लगा। उस गिरोह में, मुझे और कुबड़े को मिलाकर प्रायः तेईस आदमी थे। वे सब कुबड़े के साथ घनिष्ठ भाव से बातें करते थे, पर साथ ही उसके प्रति सब समय सम्मान और सम्भ्रम का भाव प्रदर्शित करते थे।

कुबड़ा आग के सामने एक पत्थर पर चुपचाप बैठा हुआ था, और कोयलों को एक लम्बी छड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाता जाता था। धीरे-धीरे एक-एक करके प्रायः दस आदमी उसे घेर कर बैठ गए। एक काले बालोंबाला किसान एक बहुत बड़े कुत्ते की तरह उसके चरणों पर लोट रहा था, और एक दुबला-पतला, निस्तेज युवक विनय के स्वर में कुछ बड़बड़ा रहा था।

कुबड़े ने गर्जन के स्वर में कहा— ''चुप रहो! गुल मत मचाओ!'' इसके बाद बिना किसी की ओर देखे, बात करने लगा। उसकी आवाज बड़ी साफ और ज़ोरदार थी और आत्मविश्वासपूर्वक गूँज रही थी। वह कहने लगा— ''मैं तुम लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि भाग्य, अदृष्ठ और दैव—तीनों की अलग-अलग विशेषताएँ हैं, और इन तीनों में से प्रत्येक के कई रूप होते हैं।''

मैंने जब उसके मुँह से इस तरह की बात सुनी, तो मैं चिकत भाव से उसकी ओर देखने लगा। मेरे मुख के भाव पर उसने गौर किया और अत्यन्त गम्भीरता के साथ मेरी ओर देखते हुए बोला—— ''क्यों ? क्या हुआ ?'' सब मेरी ओर देखने लगे, जैसे किसी विशेष बात की आशा रखते हों। उनकी दृष्टि में मेरे प्रति कोध का भाव भरा हुआ था। कुछ समय तक चुप रहने के बाद कुबड़े ने अपने अँगरखे को खूब अच्छी तरह अपने शरीर में लपेटते हुए फिर बोलना शुरू कर दिया।

उसने कहा—''हाँ, दैव—दैवी विशेषताएँ सङ्करों से मनुष्य की रक्षा करती रहती हैं, पर इतना ज़रूर है कि शैतान उन्हें आदमी के पास भेजता है।''

''और—आत्मा ?"—किसीने घीमे स्वर में पूछा । ''आत्मा एक चिड़िया है जिसे शैतान फँसाना चाहता है ।''

इस प्रकार की बेतुकी बातें वह उन लोगों को बताता रहा, और वह बेतुकापन बड़ा भयङ्कर करू था। यह स्पष्ट था कि उसने पोटीब्निया द्वारा लिखित ''भाग्य और उससे सम्बन्धित जन्तु'' शीर्षक लेख पढ़ा था, पर उस वैज्ञानिक लेख के गम्भीर रूपकात्मक मर्म की अवज्ञा करके वह उसे लौकिक कथाओं और किंवदन्तियों के ऐन्द्रजालिक रङ्गों में रँग कर उन लोगों के आगे पेश कर रहा था। शीष्ट्र ही उसने अपने बोलने का सीधा-सादा ढङ्क त्यागकर सुसंस्कृत साहित्यिक शैली में बोलना शुरू कर दिया।

उसने कहा—''मानव-जाति अपनी उत्पत्ति के प्रारम्भिक काल में ही रहस्यमयी शक्तियों से विरी रही है। पर उन शक्तियों के विशेषत्व को वह समझ नहीं पाती, और उनपर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है। प्राचीन ग्रीक—''

उसकी तीखी और गहन रूप से गूँजनेवाळी आवाज, उसके शब्दों का असाधारण सम्मिश्रण और सम्भवतः उसकी विचित्र, रहस्यात्मक आकृति—ये सब मिलकर उपस्थित व्यक्तियों पर आश्चर्यजनक और असाधारण प्रभाव डाल रहा था। वे लोग स्तन्ध भाव से उसकी बातें सुन रहे थे, और अपने "गुरु" के मुख की ओर इस तरह टकटकी लगाए हुए थे जिस प्रकार पुजारी किसी मूर्ति की ओर भक्तिभाव से देखते हैं। कुबड़े की चिड़ियों की-सी ऑखें भयक्कर रूप से चमक रही थीं, और उसके ढीले ओट हिलते हुए ऐसे मालूम होते थे जैसे स्जते चले जाते हैं और अधिकाधिक मोटे और भारी होते जाते हैं। मुझे यह अनुभव होने लगा कि उसकी उन विचित्र और विषादपूर्ण कल्यनाओं में कोई ऐसी बात निहित है जिसपर वह स्वयं भी विश्वास करता है, और उसके कारण भयभीत रहता है। जब वह बोलता था तो आग के प्रकाश में उसका मुख अधिकाधिक गम्भीर और विषादपूर्ण होता हुआ दिखाई देता था।

सन्ध्या के स्तिमित प्रकाश में स्थिर, निश्चल बादल घाटी के ऊपर लटके हुए-से जान पड़ते थे; लकड़ियों के आग की ज्वाला गाढ़तर हो उठी थी और पहले से अधिक लाल दिखाई देती थी; आस-पास के चझन फैलते हुए-से मालूम होते थे और ऐसा अनुभव होता था कि पहाड़ की दरार तङ्ग होती चली जा रही है। मेरे पीछे पानी का चश्मा रेंगता और छपछपाता हुआ वह रहा था, और कोई चीज़ 'खस-खस' शब्द कर रही थी, जैसे साही की जाति का कोई जीव सूखी पत्तियों के बीच से होकर अपना रास्ता साफ करते हुए चला जा रहा हो।

जब चारों ओर बिलकुल अन्धेरा हो गया, तो मज़दूर लोग बड़ी सावधानी से इधर-उधर देखते हुए एक-एक करके डेरे की ओर चले गए । किसी को फ़सफ़साते हुए सुना गया—-''यह है विज्ञान का फल !'' उससे भी धीमी आवाज में एक दूसरा बोल उठा—-''यह सब शैतान की कारस्तानी है।''

कुबड़ा आग के पास ही बैठा रहा। वह अपनी छड़ी से आग को खरोंचता जाता था। खरोंचने से जब छड़ी का सिरा जल उठता था तो वह एक मशाल की तरह उसे ऊपर उठा लेता था, और अपनी उदल्द की-सी आँखों से आग की शिखाओं के पीले परों को देखता रहता था, जो आग के देर से टूट-टूटकर आकाश में उड़े चले जाते थे। इसके बाद वह छड़ी को हवा में घुमाता था, जिससे प्रकाश की एक गोल रखा बनकर उसके सिर को घेर लेती थी।

दो दिन तक मैं उसके रङ्ग-ढङ्ग और बात-व्यवहार पर गौर करता रहा। वह भी सन्देहात्मक दृष्टि से मुझे देखते हुए मेरी गति-विधि पर बड़ी सावधानी से ध्यान दे रहा था। जहाँ तक सम्भव हो सकता था, वह स्वयं मुझसे कोई बात नहीं छेड़ता था; और जब मैं कोई प्रक्न करता था तो वह बड़े रूखे ढङ्ग से, अशिष्टतापूर्वक उसका उत्तर देता था। रात्रि-भोजन के बाद वह आग के निकट बैठकर अपने साथ के आदिमियों को बड़ी भयङ्कर-भयङ्कर कहानियाँ सुनाता था।

एक बार उसने उन लोगों से कहा——"मनुष्य का शरीर झाँवाँ की तरह अथवा एक स्पञ्ज या पावरोटी की तरह है,—अर्थात् उसमें असंख्य अदृश्य छिद्र रहते हैं। और रक्त उन सब छिद्रों से होकर बहुता रहता है। रक्त एक ऐसा तरल पदार्थ है जिसमें करोड़ों अदृश्य कण तैरते रहते हैं, पर वे कण सब सजीव होते हैं।" इसके बाद अपनी आवाज को ऊँचा उठाते हुए——प्रायः चीखते हुए——उसने कहा——"उन अदृश्य कणों में शैतान के अनुचर भूत-प्रेत या दानव रहा करते हैं।"

मैं स्पष्ट देख रहा था कि उसके किस्से सुन कर उसके साथी लोग अत्यन्त भय माल्र्म करने लगते थे। मैं इस सम्बन्ध में उससे तर्क करना चाहता था, पर जब मैं इस विषय में कोई प्रश्न उससे करता तो वह कभी उत्तर न देता, और उसके श्रोतागण अपने कुहनों से मुझे ठसकाते हुए प्रायः गुर्राकर कहते—"' चुप करो !''

जब पत्थरका कोई छोटा-सा तीखा दुकड़ा उचककर किसी मजदूर के मुँइपर अथवा पाँव पर जा लगता, तो कुबड़ा कुछ रहस्यात्मक मन्त्र कुसफ़ुसाते हुए उसके घावकी मरहम पट्टी करता । एक बार जब जवान मजदूर का मुँह दाँत की पीड़ा के कारण स्ज उठा, तो कुबड़ा पहाड़ी पर चढ़कर वहाँ से कुछ जड़ी-बूटियाँ ले आया, और उन्हें चाय बनाने की केतली में उबालकर उनसे पुल्टिस-तैयार करके मन्त्र-पाठ और झूलीका पिचत्र साङ्केतिक चिन्ह अङ्कित करने के बाद उसे पीड़ित व्यक्ति के मुँह पर लगा दिया।

इसके बाद उसने पीड़ित व्यक्ति से कहा—-''अब तुम्हें आराम हो गया !''

मैंने उसे कभी मुस्कराते हुए नहीं देखा, हालाँकि वह निश्चय अपने मूर्ख साथियों की गति-विधि से अच्छी दिल्लगी का अनुभव करता होगा। उसके मुँहपर सभय सन्देह की एक छाया घिरी रहती थी और उसके कान सब समय खड़े रहते थे। सुबह वह घाटी के उस हिस्से में चला जाता जहाँ धूप रहती, और वहाँ एक चट्टान के ऊपर चढ़कर एक काले रङ्गकी चिड़ियाकी तरह बैठ जाता, और सिगरेट पीते हुए नीचे काम में व्यस्त मजदूरोंकी गति-विधिका निरीक्षण करता था। बीच-बीच में कभी कोई व्यक्ति पुकार उठता—"बाक्का!" वह तत्काल उतार में छढ़कते हुए नीचे चला जाता और बड़े-बड़े ढीले पत्थरों के ऊपर से होकर इस फुर्ती से निकल जाता था कि मुझे आश्चर्य हुए बिना न रहता। वह मज़दूरों के वीचमें होनेवाले झगड़ोंका फैसला करता था, और मजूरी बाँटनेवाले व्यक्ति

से मजदूरोंकी तरफ से तर्क करता था। उसकी पतली आवाज उस कर्म— कोलाहल के बीचमें भी साफ सुनाई देती थी। क्वार्टर मास्टर, जो एक मोटे कद का और एक सिपाहीकी तरह गठे चेहरे का व्यक्ति था, बड़े सम्मान के साथ उसकी बातें सुनता था।

एक बार जब क्वार्टर मास्टर आग के पास वैटा हुआ अपनी पाइप जला रहा था, तो मैंने उससे पूछा——"यह आदमी कौन है ?" मेरे प्रश्न-का उत्तर देने के पहले उसने एक बार चौकन्नी दृष्टि से चारों ओर देखा।

उसने कहा--''शैतान ही जानता होगा कि वह कौन है। वह एक जादगर या इसी तरह का कोई आदमी है। एक प्रकारका भेड़िया--''

कुछ भी हो, अन्त में एक बार कुबड़े से बातें करने का अवसर मुझे मिल गया। एक दिन जब वह प्रतिदिन की तरह भूत-प्रेतों, कीटाणुओं, रोगों और दुष्कमों के सम्बन्ध में अपना लेकचर समाप्त कर चुका था, और आग के पास अकेला बैठा हुआ था, तो मुझे मौका मिला।

मैंने उससे प्रश्न किया—" तुम इन लोगों से इस तरह की बातें क्यों करते हो ?"

उसने आँखें फाड़ कर मेरी ओर देखा, और अपनी नाक को इस कदर सिकोड़ लिया कि वह पहले से बहुत तीखी और नोकदार दिखाई देने लगी। इसके बाद उसने अपनी छड़ी के जलते हुए सिरे को मेरी टाँग पर घुसेड़ने की चेष्टा की, पर मैंने तत्काल अपना पाँव हटा लिया और उसकी ओर अपनी मुद्टी तानी।

उसने विश्वासपूर्वक कहा——''कल तुम्हें खूब पिटवाया जायगा !'' ''किस लिये !''

''तुम देख लेना, तुम पीटे जाओगे।'' उसकी विचित्र आँखें क्रोध के कारण चपक रही थीं, और उसका दीला ओठ नीचे को खिसकता जाता था, जिससे उसके दाँत साफ दिखाई देते थे। वह गुरीते हुए कहने लगा—"तुम—तुम जहन्तुम में जाओ !"

मैंने कहा—''पर सचमुच, तुम इन सब बातों पर स्वयं विश्वास नहीं करते होगे ? या करते हो ?''

बह बहुत देर तक चुप बैठा रहा, और अपनी छड़ी से आगको खरोंचता रहा। छड़ी के सिरों के जल उठने पर वह उसे अपने चारों ओर घुमाने लगा और फिर एक बार प्रकाश की गोल रेखा उसके सिर के ऊपर चक्कर लगाने लगी।

इसके बाद सहसा उसने कहा— "भूत-प्रेतों पर विश्वास करने की बात करते हो ? में ऊनपर क्यों न विश्वास करूँ ?" उसने अपने स्वरमें यथा-शक्ति कोमलता लाने की चेष्टा की थी, पर वह अपने वास्तविक मनोभाव को छिपाने में असमर्थ रहा, और उसने क्रोधपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा।

मैंने मन में सोचा—''निश्चय ही यह व्यक्ति अपने आदमियों से मुझे पिटवाएगा।''

वहरहाल वह उसी कोमल स्वर में मुझसे बातें करने लगा और उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, मैंने शिक्षा कहाँ पाई है और कहाँ जाने के इरादे से मैं आया हूँ। उसका भाव अकस्मात् अज्ञात रूप से बदल गया था। उसके कण्ठस्वर में मैंने एक बढ़प्पन का-सा भाव प्रयः—प्रकः ऐसी अवहेलना का अनुभव किया जैसी एक उच्च पद के व्यक्ति की बातों में पाई बाती है, जब वह अपने से छोटे पद के व्यक्ति से बोलता है। जब मैंने फिर एक बार पूछा कि वह क्या वास्तव में भूत-प्रेतों पर विश्वास करता है? तो वह मुस्कराने लगा।

उसने कहा—''तुम भी तो किसी-न-किसी बात पर विश्वास करते होगे १ ईश्वर पर १ या अलौकिक घटनाओं पर १'' और तत्काल ऑस्बें मटकाते हुए वह बोला—''शायद तुम प्रगति पर भी विश्वास करते होगे ?''

उसके पीले गालों पर आग की रक्तामा झलक उठी, और उसके ऊपरवाले ओठ में उसकी कटी हुई मूँछ के सुइयों की तरह तीखे बाल भी चमकते हुए दिखाई दिए।

वह कहता चला गया—''तुम कोरे सिद्धान्तवादी माल्स होते हो। तुम साधारण जनता के बीच में 'अनन्त, बुद्धि और करणा' के बीच बोना चाहते हो; है न ?" इसके बाद अपना सिर हिलाते हुए वह बोला—''वाह रे मूर्खराज! ज्योंही मैंने तुम्हें पहली बार देखा त्योंही मैं तुम्हें ताड़ गया था। मैं तुम्हारी चालबाजियों को अच्छी तरह समझे बैठा हूँ!"

पर ऐसा करते हुए वह सन्देह भरी दृष्टि से चारों ओर देख रहा था, और एक विचित्र प्रकार की अशान्ति उसे घेरे हुए थी।

जलती हुई लकड़ियों की सुनहरी चमक के ऊपर बैंजनी रंग की जीमें नाच रही थीं और खिले हुए नीले फूल-से दिखाई देते थे। चारों ओर के घने अन्धकार के बीच जली हुई उस आग के ऊपर प्रकाश का एक गुम्बद सा छाया हुआ था! शरत्काल की रात्रिकी स्तब्ध नीरवता सारे वातावरण को भाराकान्त किए हुए थी, और जिस स्थान पर आग का प्रकाश मन्दा पड़ गया था वहाँ पाषाण के टूटे हुए दुकड़े ठण्ड से जमे हुए कुहरे के दुकड़ों की तरह जान पड़ते थे।

कुबड़ा बोला—''आग में कुछ और लकड़ियाँ झोंको।''

मैंने पेड़ की टूटी हुई शाखाओं का एक गट्टा उठा कर आग में डाल दिया, जिसके कारण प्रकाश का वह गुम्बद घने धुँए से ढक गया और आस-पास के स्थान और अधिक अन्धकारमय और तक्क दिखाई देने छगे। कुछ देर बाद चटखने की आवाज करनेवाली पीली-पीली लप्टें

<sup>\*</sup> रूसी किन नेकासोक की किनता से लिए गए शब्द।

साँपों की तरह उन दूटी टहनियों के ऊपर रेंगने लगीं और लपेटें मारती हुई अकस्मात् एक विस्कोट के साथ तीब्र प्रकाश से प्रज्वलित हो उठीं। ठीक उसी क्षण कुबड़ेकी आवाज गूँज उठी। उसके प्रारम्भिक शब्द अत्यन्त अस्पष्ट थे और मेरे समझने के पहले शून्य में विलीन हो गए; इसका कारण यह था कि वह ऐसे स्वर में बोल रहा था जैसे उसे नींद आ रही है।

इसके बाद मैंने सुना—"हाँ हाँ, यह कोई दिल्लगी की बात नहीं है। वे ठीक उसी तरह वास्तविक हैं जैसे मनुष्य, तिलचट्टे और कीटाणु होते हैं। भूत-प्रेत और दानव-पिशाच भिन्न-भिन्न आकृतियों और कदों के होते हैं।"

मैंने कहा—"क्या तुम सचमुच आन्तरिक विश्वास से यह बात कह रहे हो ?"

उसने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल अपना सिर हिला दिया, जैसे अपना माथा किसी अदृश्य, शब्द-रहित, किन्तु वास्तविक वस्तु पर पटक रहा हो। आग की ओर देखते हुए वह धीमे स्वर में बोला—

"उदाइरण के लिये, कुछ पिशाच बैंजनी रङ्ग के होते हैं, वे घोंघों की की तरह होते हैं, उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता; वे घोंघों की तरह ही धीमी चाल में चलते हैं और पारदर्शी होते हैं। जब उनका दल का दल एक स्थान पर इकट्टा हो जाता है, तो वे एक बादल की तरह दिखाई देते हैं। वे करोड़ों की संख्या में होते हैं। उनका काम उचाट और उदासीनता फैलाने का होता है। उनसे एक खट्टी गन्ध निकलती है, जिसके कारण आत्मा दुःखी और उदास हो जाती है, और एक थकान का-सा अनुभव करती है। मनुष्य की सब आकांक्षाएँ उनके विरुद्ध होती हैं—सब आकांक्षाएँ ..."

में मन-ही-मन सोचने लगा—क्या वह परिहास कर रहा है ? पर यदि वह वास्तव में परिहास कर रहा था, तो वह आश्चर्यजनक रूप से, एक बड़े ही स्क्ष्मदर्शी कलाकार की तरह उस परिहास को व्यक्त कर रहा था। उसकी आँखें एक विचित्र मौतिक प्रकाश से चमक रही थीं, और उसका दुबला-पतला चेहरा अधिकाधिक तीखा और नुकीला होता जाता था। अपनी छड़ी के सिरे से उसने जलती हुई लकड़ियों को फिर एक बार हिलाया-दुलाया और अङ्गारों को धीरे से तोड़ने लगा। ऐसा करते हुए वह उन अङ्गारों को चिनगारियों की बौछार में परिणत कर देता था।

वह कहता चला गया—''हालैण्ड देश के प्रेत और पिशाच गेरुवा रङ्ग के छोटे से जीव होते हैं। वे गेंद की तरह गोल और चमकदार दिखाई देते हैं। उनके पिर मिर्चे के बीज की तरह स्रखे, सिकुड़े और मुरझाए हुए होते हैं। उनके पज्जे तागे की तरह लम्बे और पतले होते हैं। उनकी उङ्गालयाँ एक झिल्ली के सहारे एक-दूसरे से सटी होती हैं और प्रत्येक उङ्गाल के सिरे पर एक लाल रङ्ग का 'हुक' (काँटा) होता है। वे मनुष्यों के मन में विचित्र आकांक्षा और भयङ्कर वासनाएँ जगाते हैं। उनके प्रभाव में आकर आदमी किसी उच्च पदवाले राज-कर्मचारी से कह सकता है—'अरे मूर्ख !' वह अपनी लड़की का धर्म तक नष्ट कर सकता है, या गिरजे के भीतर सिगरेट जलाने की हिमाकृत कर सकता है। ऐसे प्रेत और पिशाच अकारण पागल्पन को उमाडनेवाले होते हैं।

"एक ऐसे प्रकार के भूत-प्रेत होते हैं जो टेढ़ी-मेढ़ी लकीरों की तरह विचित्र आकार धारण किए रहते हैं। वे हवा में उन्मुक्त और उच्चृङ्कल भाव से फिरते रहते हैं, और ऐसा करते हुए विचित्र आकार- प्रकार और विकार धारण करते रहते हैं, और क्षण-क्षण में अपना रूप-रङ्ग बदलते रहते हैं। मानवीय आँखों को थकानेवाली माया-मरीचिका के समान होते हैं। उनका उद्देश्य पग-पग पर मनुष्य की प्रगति में बाधा पहुँचाने का होता है।

"कपड़े के प्रेत-पिशाचों का आकार छोहे की तीखी पर चिपटी कीछों की तरह होता है। वे काछी टोपियाँ पहनते हैं, उनके चेहरे का रङ्ग हरा होता है, और उनके शरीर से चमकते हुए वादछों का-सा प्रकाश व्यक्त होता है। वे शतरञ्ज की विशेष-विशेष गोटियों की तरह छलाँगें भरते हुए चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में वे पागल-पन की नीली ज्योति जलाते रहते हैं। वे शरावियों के मित्र होते हैं।"

कुबड़ा अपनी आवाज़ को धीमा करता चला गया, और इस दक्क से बोलने लगा जैसे वह कोई सबक याद कर रहा हो। मैं अत्यन्त उत्तुकतापूर्वक उसक बातों को सुनते हुए विस्मय-पूर्वक यह सोच रहा था कि मैं एक छटे हुए धूर्त की बातें सुन रहा हूँ या एक सन्निपात-प्रस्त व्यक्ति का प्रलाप ?

वह कहता चला गया——''गिरजे के घण्टे में निवास करनेवाले भूत-बैताल बड़े भयङ्कर होते हैं। उनके डैने होते हैं— भूत-बैतालों के लोक में केवल वे ही डैनेवाले जीव होते हैं। वे मनुष्यों को कुकर्म की ओर प्रेरित करते हैं। वे गौरैयों की तरह इघर-उघर उड़ते और फुदकते रहते हैं, और मनुष्य के भीतर तीर की तरह प्रवेश करके उसके हृदय को वासना की आग से जलाते और दाघते रहते हैं। सम्भवतः वे गिरजों के बुजों पर निवास करते हैं, क्योंकि वे विशेष रूप से घण्टे के बजने के समय मनुष्य को भयङ्कर रूप से सताते हैं।

''पर सब से अधिक भयङ्कर चाँदनी रात के भूत-वैताल होते हैं।

इसके बाद उसने अङ्गारों को उसी छड़ी से तोड़-तोड़कर चिनगारियों को हवा में उड़ाया और स्वयं मौन धारण किए रहा।

एक मिनट बीता, फिर दूसरा, और फिर तीसरा भी बीत चला। सारे वातावरण में एक विचित्र लोमहर्षक भौतिक भाव छा गया था।

अन्त में मैंने साहस करके फिर एक बार पूछा——''तुम क्या वास्तव में इन सब बातों पर विश्वास——''

उसने मेरा वाक्य पूरा नहीं होने दिया, और सहसा एक बड़ी तीखी आवाज में चीखते हुए बोला——''जाओ यहाँ से!'' और अपनी जलती हुई छड़ी दिखाकर मुझे धमकी जताने लगा। उसने कहा—— कल तुम्हें वे लोग पीटेंगे, तुम देख लेना!''

में नहीं चाहता था कि उसकी वह धमकी वास्तविकता में परिणत हो जाय। मेरे मन में यह विश्वास-सा जमने लगा कि वह वास्तव में मुझे पिटवाएगा। इसलिये जब कुबड़ा सोने चला तो मैं उस स्थान से बलाडीकाकेशस की ओर चल पड़ा।

#### मकड़ा या भृत ?

बुहा एमींलाइ माकोक एक कवाड़ी था। वह एक लम्बे कद का दुवला-पतला और खम्मे की तरह सीधे आकार का व्यक्ति था। वह इस तरह चलता था जैसे एक सिपाही परेट के समय चलता है। अपनी साँड़ की-सी बड़ी-बड़ी आँखों से वह सब चीजों को बड़े गौर से देखता रहता था। पर उन आँखों की धुँघली, भूरी और नीली चमक में एक विचित्र विषादपूर्ण भाव झलकता था। मेरी ऐसी धारणा थी कि वह पूरा लण्ट है—और उसके स्वभाव की एक विशेष सनक के कारण यह धारणा मेरे मन में और अधिक बद्ध-मूल हो गई थी। उदाहरण के

लिये, वह किसी गाहक को कोई पुराना कलमदान, प्राचीन सिका या और कोई इसी तरह की चीज दिखाता, उसके दामों के बारे में अत्यन्त हठपूर्वक तकरार करता, और फिर अकस्मात् गुरु-गम्भीर स्वर में बोल उठता—-''नहीं, मैं इसे नहीं वेचुँगा।''

''क्यों नहीं बेचोगे ?"

"मैं नहीं चाहता।"

''तब तुमने पूरा एक घण्टा दामों के लिये तकरार करने में बरबाद किया ?''

पर वह उत्तर में कुछ न कहकर चुपचाप उस चीज को अपने ओवरकाट की अतल जेब में डालते हुए एक लम्बी साँस लेता, और यह भाव जताते हुए कि उसे बहुत बुरा लगा है, बिना अभिवादन किए वहाँ से चल देता।

पर एक या दो दिन बाद—और कभी-कभी एक घण्टे के भीतर हो—–वह फिर अप्रत्याशित रूप से चला आता और उस चीज को मेज पर रखते हुए कहता—-''लीजिए''।

''पिछली बार तुमने क्यों वेचने से इनकार कर दिया ?"

''मैं नहीं चाहता था।"

जहाँ तक रुपये-पैसे का सवाल था, वह तिनक भी लोभी नहीं था। वह अक्सर ग्रीवों की सहायता करता रहता था, पर अपने सम्बन्ध में वह बिलकुल उदासीन रहता था। चाहे जाड़ा हो या गर्मी, वह एक पुराना, गरम ओवरकोट, मुड़ी और सिकुड़ी हुई पुराना गरम टोपी और फटे-पुराने जूते पहने बाहर निकलता। उसका कोई वर द्वार नहीं था, और किसी एक स्थान में स्थिर न रहकर वह इधर-उधर भटकता फिरता था—निजनी से मुरोम और मुरोम से मुद्धदल, बोस्टोक,

यारोस्लाव जाता और-फिर निजनी को वापस चला आता। वहाँ वह बुवनाफ़ के गन्दे कटरे में रहता था। उस कटरे में चिड़िया-फ़रोश, जालसाज, जास्स तथा और भी इसी तरह के लोग सुख की खोज के उद्देश्य से रहते थे। वे लोग टूटे सोफ़ाओं में बैठकर सिगरेट के बुँए के बादल उड़ाते हुए प्रतिपल इस अनुसन्धान में लगे हुए से जान पड़ते थे कि सुख कहाँ और कैसे प्राप्त होगा।

मानवता के इस कूड़ाखाने में माकोक के प्रति वहाँ के निवासियों का ध्यान सब से अधिक जाता था, क्योंकि वह किस्से सुनाने की कला में निपुण था, और इस ढक्क से बातें करता था जैसे वह प्रत्येक घटनास्थल पर मौजूद रहता हो। उसके किस्से अधिकतर रईसों और जमीन्दारों के बरों के उजड़ने और बड़ी बड़ी जमीन्दारियों के नष्ट-अष्ट होने के सम्बन्ध में होते थे। इस विषय को वह एक विषादपूर्ण हिस्स भाव से तूल देता था, और निरन्तर इस बात पर गहरा रक्क चढ़ाता जाता था कि जमीन्दार लोग बड़े लापरवाह और मूर्ख होते हैं।

वह कहता—''वे लोग केवल गेंदों को छढ़काते चले जाते हैं। वे लकड़ी के हथौड़ों से गेंदों का छढ़काना पसन्द करते हैं—यह एक विशेष प्रकार का खेल उन लोगों ने सीख रखा है। और वे स्वयं भी उन गेंदों की तरह बन गए हैं—वे पृथ्वी पर निरुद्देश्य भाव से इधर-उधर छढ़कते रहते हैं।"

एक बार शरत्काल की एक कुहरे से आच्छन्न रात में काजान को जाते हुए जहाज पर माकोफ़ से मेरी मुलाकात हो गई। जहाज पानी के बहाव के साथ अन्धभाव से, किन्तु बड़ी सावधानी से रेंगते हुए चला जा रहा था। उसमें जलनेवाली बित्तयों का प्रकाश भूरे रक्ष के पानी और भूरे रक्ष के कुहरे से मिलकर धुँधला हो गया था, और

उसका भोंपू निस्तेज भाव से निरन्तर बजता जाता था। सारा वाता-वरण हृदय को एक प्रकार के चिन्ता-जनक अवसाद से एक दुःस्वप्न की तरह जकड़े हुए था।

माकोफ़ जहाज़ के सिरे पर एक कोने में अकेला बैठा हुआ था, जैसे अपने को किसी से छिपाना चाहता हो। जब मैं उसके पास पहुँचा तो इम दोनों में बातचीत का सिलसिला जा़री हो गया। इसी सिलसिले में उसने अपने जीवन का जो एक विचित्र किस्सा था सुनाया वह इस प्रकार है—

उसने कहा—''मैं बीस वर्ष से एक ऐसे भय से जकड़ा हुआ हूँ जिससे पिण्ड छुड़ाने का कोई उपाय सुझे नहीं दिखाई देता। और, जनाब, यह भय एक विचित्र प्रकार का है—वह यह है कि मेरे शरीर के भीतर किसी एक दूसरे व्यक्ति की आत्मा प्रवेश कर गई है।

'में जब तीस वर्ष का था तो एक ऐसी स्त्री से मेरा प्रेम-सम्बन्ध स्थापित हो गया जो निश्चय ही जादूगरनी थी। उसका पित मेरा मित्र था और दयाल स्वभाव का व्यक्ति था। पर वह बीमार था और मरने पर था। जिस रात उसकी मृत्यु हुई तब मैं सोया हुआ था, और उस डायन स्त्री ने मेरी आत्मा को जादू के मन्त्र से मुझसे खींच कर उसके स्थान पर अपने मृत पित की आत्मा मेरे भीतर डाल दी। ऐसा उसने अपने स्वार्थ के लिये किया, क्योंकि उसका पित उसे मेरी अपेक्षा अधिक चाहता था। कुछ भी हो, उसके पित की मृत्यु होते ही मैंने यह अनुभव किया कि मैं पहले का माकोफ नहीं रह गया। मैं खुले-खजाने यह कह सकता हूँ कि मैंने उस स्त्री के प्रति कभी प्रेम का अनुभव नहीं किया; इतने दिनों तक मैं उसके साथ केवल खेल रहा था— और अब मुझे यह पता लगा कि मेरी आत्मा उसके प्रति आकर्षित हो उठी

है। यह कैसे सम्भव हुआ ? वह अब भी मुझे चृणित माल्स्म होती थी, पर फिर भी उसके आकर्षण से मैं अपने को छुड़ा नहीं पाता था।

''तब से मेरे हृदय की सब सुन्दर भावनाएँ धुँए की तरह उड़कर गायब हो गई; एक अस्पष्ट उदासी ने मुझे घेर लिया, और मैं उसके साथ बड़ी नम्रता से पेश आने लगा। उसका चेहरा मुझे आग की तरह चमकता हुआ माळूम होता था, पर मेरे आसपास की और सब चीं राख से ढकी हुई-सी माळूम होती थीं।

''दिन में वह मेरे साथ कीड़ा-कौतुक की बातें करती थी और रात में मुझे पाप-कर्म के लिये खींच ले जाती थी। अन्त में मैं समझ गया कि उसने मेरी आत्मा बदल डाली है, और मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आत्मा धारण किए हुए हूँ। पर मेरी निजी आत्मा—जिसे सृष्टि-कर्ता ने मुझे दिया था, वह कहाँ गई ? सोच-सोचकर मैं आतङ्क से सिहर उठता था......"

भोंपू का भौतिक शब्द बज उठा पर उसका विषादपूर्ण विकार धने कुहरे में विलीन हो गया। जहाज़ इस तरह से विछलता हुआ-सा चला जा रहा था जैसे वह कुहरे के जाल में फँस गया हो, और पानी जो कि चीड़ के पेड़ से निकलनेवाले चेप की तरह गाढ़ा और मटमैला दिखाई देता था, जहाज़ के नीचे गड़गड़ शब्द से वहा चला जा रहा था। बुड़े माकोफ़ ने अपने मोटे जूते से ढके हुए पैरों को फर्श पर पटका, और अपने हाथों से हवा में विचित्र दक्क से कुछ टटोलते हुए धीमी आवाज में वह कहने लगा—

"मैं इस क़दर घबरा उठा कि एक दिन मैं ऊपर छतवाले कमरे में गया, और एक फन्दा करके उसे छत पर की धरनों से बाँध दिया। मैं गले में फाँसी लगाकर आत्महत्या करना चाहता था। पर मेरे दुर्माग्य से थोबन ने मुझे इस चेष्टा में देख लिया और समय रहते सबने मिल कर मुझे फन्दे से छुड़ा लिया। उस दिन से एक अजीब, अवर्णनोय जन्तु प्रतिपल मेरे साथ लगा रहता है—वह जन्तु एक छः टाँगोंवाले मकड़े की तरह है और अपनी पिछली टाँगों के बल चलता है; वह एक छोटे-से बकरे के बराबर बड़ा है; उसके दाढ़ी और सींग भी हैं; उसके दो स्तन हैं जो ठीक एक स्त्री के कुचों की तरह हैं; और उसके तीन आँखें हैं—दो सिर पर और तीसरा दो स्तनों के बीच—जिनसे वह प्रतिक्षण मेरी गतिविधि की निगरानी करता रहता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, वह भदा और बड़े-बड़े बालोंवाला जन्तु वहीं मेरा पीछा करता है—ठीक चन्द्रमा की छाया की तरह। उसे मेरे सिवा और कोई नहीं देख पाता। वह देखो, वह इस समय भी यहाँ उपस्थित है!"

अपना हाथ बाँई ओर को बढ़ाते हुए माकोफ़ डेक से प्रायः अठारह इञ्च ऊपर शून्य स्थल पर हाथ फेरने लगा, और इसके बाद अपनी हथेली को अपने घुटने पर पोंछकर बड़बड़ाते हुए बोला— "मैंन अभी हाथ लगाकर देखा है, उसका शरीर बिलकुल भींगा हुआ है।"

मेंने कहा-- ''तो तुम बीस वर्ष से मकड़े के साथ रहते हो ?''

''तेईस वर्ष से । शायद आप सोचते होंगे कि मैं पागल हूँ ? यह देखिये, यह है मेरा रखवाला, देखिये, वह दुवका हुआ बैठा है; देखते हैं ?''

"इस सम्बन्ध में तुमने किसी डाक्टर की सलाइ क्यों नहीं ली है ?"

''मैं डाक्टर से क्या सलाह लेता, साहब ? इस सम्बन्ध में कोई डाक्टर कर ही क्या सकता है ? यह कोई फोड़ा थोड़े ही है, जिसे वह चाकू से चीर सके ; न किसी प्रकार के 'लोशन' लगाने या मरहम पट्टी करने से इसका इलाज हो सकता है । डाक्टर तो मकड़े को देख भी नहीं सकता; या देख सकता है ?'' ''क्या मकड़ा तुम्हारे साथ बार्ते भी करता है ?

उसने कहा—''क्या आप मजाक कर रहे हैं ? मकड़ा कैसे बात कर सकता है ? यह केवल मुझे भय दिखाते रहने के लिये भेजा गया है— मुझे यह याद दिलाते रहने के लिये कि मैं अपने भीतर छिपी हुई किसी दूसरे व्यक्ति की आत्मा की हत्या करने का अधिकारी नहीं हूँ । यह बात न भूलिए कि इस समय जो आत्मा मेरे भीतर है, यह मेरी नहीं है—वह इस तरह है जैसे मैंने इसे किसी से चुराया हो ।

''प्रायः दस वर्ष पहले मैंने डूब मरने का निश्चय किया। मैं माल दोनेवाली एक नाव से पानी में कूद पड़ा, पर इस मकड़े ने तत्काल अपने पञ्जे मेरे शरीर पर गड़ा दिए, और मैं बीच में लटका-सा रह गया। मैंने लोगोंसे बात लिपाने के लिये यह भाव जताया कि वह केवल एक आक-स्मिक घटना थी; पर मल्लाहों ने बाद में मुझसे कहा कि मेरा ओवरकोट किसी चीज से फँस गया था, और यही कारण था कि मैं लटका रह गया। यह है वह ओवरकोट जिसने मुझे आत्मघात करने में रोका।'' यह कहते हुए माकोफ फिर एक बार नमी से तर हवा में स्थित किसी काल्पनिक चीज को हाथ से सहलाने लगा।

मैं चुप रहा । मेरी कुछ समझ ही में नहीं आता था कि उस आदमी को क्या कहकर सान्त्वना दूँ जो अपनी कल्पना द्वारा सृष्ट किसी एक विचित्र जीवके साथ इतने वर्षों से रहता है पर और सब बातों में जिसके होश हवास दुरुस्त हैं।

उसने घीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा—''मैं बहुत दिनों से' इस विषय पर आप से बातें करने की इच्छा रखता था। आप प्रत्येक विषय पर ऐसे साहस के साथ बातें करते हैं कि मुझे आप पर विश्वास हो गया है। कुपा करके बताइए, इस सम्बन्ध में आप क्या सोचते हैं? यह मकड़ा ईश्वर का भेजा हुआ है या शैतान का ?"

''मैं कुछ नहीं जानता।"

'आप सोचकर इस सम्बन्ध में मुझे राय दीजिए । मेरी तो यह धारणा है कि इसे ईश्वर ने भेजा है । ईश्वर ही मेरे भीतर स्थित दूसरे की आत्मा की निगरानी करता है । इस काम के लिये उसने किसी देवदूत को नहीं भेजा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ । पर एक मकड़ा भेजकर उसने वड़ी चतुराई की है । और वह मकड़ा भी ऐसा-वैसा नहीं—वड़ा भयंकर है ! बड़े असें के बाद मैं उसके साथ में अपनी बुद्धि को स्थिर रख सकने में समर्थ हो सका हूँ ।

अपनी टोपी उतारकर माकोफ़ ने ग्रूकी का सांकेतिक चिह्न ग्रून्य में अंकित किया और धीमे, किन्तु भक्ति के आवेग से पूर्ण, शब्दों में बड़बड़ाने लगा—''हे परम पिता परमात्मा तूमहान और करुणा-निधान हैं; तू बुद्धि का प्रेरक और हमारी आत्माओं का संरक्षक है।"

इसके कुछ सप्ताह वाद फिर एक बार चाँदनी रात में निजनी की . एक निजन सड़क में माकोक से मेरी मुलाकात हुई। वह दीवार के लगे-लगे कुछ दबता हुआ-सा चल रहा था, जैसे किसी के लिये रास्ता छोड़ रहा हो।

मैंने पूछा--''कहो, क्या हाल है ? वह मकड़ा क्या अभी तक जीता है ?"

बुड्ढा मुस्कराया, और कुछ नीचे झुककर शून्य को हाथ से सहलाने लगा।

उसने धीरे से कहा—''वह मेरे साथ चल रहा है।"

तीन वर्ष बाद, सन् १९०५ में, मैंने सुना कि बल्ख के पास किसी स्थान में माकोफ़ का सब माल चोरी हो गया और वह मार डाला गया।

# कत्रिस्तान का मजूर

जब मैंने क्रब खोदने का काम करनेवाले काने बोद्रियागिन को एक विशेष प्रकार का वाजा (कान्सर्टाइना) दिया, जिसे वह बहुत दिनों से चाइता था, तो उसने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा, और प्रसन्नता से पुलकित होकर अपनी करण, और कभी-कभी भौतिक रहस्य से पूर्ण, एक मात्र ऑख मूँद ली।

वह गद्गद भाव से केवल बोला-''आ-ऽ-ऽ-ह !"

इसके बाद अपने आवेश को दबाकर उसने अपने गञ्जे सिर को हिलाया और प्राय: एक साँस में वोल उठा—''एलेक्से मैक्सिमिच, मैं तच कहता हूँ, तुम्हारे मरने पर मैं तुम्हारी अच्छी सेवा करूँगा।''

वह कब खोदने के समय भी मेरे दिए हुए उस बाजें को अपने पास रखता था, और जब काम से उसका जी उकता जाता, तो अत्यन्त मधुर भाव से, कोमल स्वर में एक विशेष प्रकार का राग उसपर बजाता। वह एक मात्र उसी विशेष राग को बजाना जानता था। उस राग का नाम कभी वह फेंच उचारण के सांथ ''त्रॉ—ब्लॉ'' बताता और कभी ''दार्न—ब्लानं।''

एक दिन जब वह वही राग बजा रहा था, तो पास ही एक जनाजे के सत्कार के लिये एक पादड़ी खड़ा था। जब वह राग बजा चुका, तो पादड़ी ने उसे अपने पास बुलाकर उसे खूब डाँट बताई और कोसा। पादड़ी बोला—''मृत व्यक्तियों का अपमान करता है, सुअर कहीं का!"

बोद्रियागिन मेरे पास आया और उसने पादड़ी की शिकायत करते हुए कहा—''मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं गळती पर था, पर वह यह कैसे जानता है कि मेरे बाजा बजाने से मृत व्यक्तियों का अपमान हुआ ?'' उसे इस बात पर पूर्ण विश्वास था कि नरक नाम का कोई स्थान नहीं है। उसकी घारणा के अनुसार धर्मारमा लोगों की मृत्यु के बाद उनकी आत्माएँ शरीर छोड़कर एक "पवित्र स्वर्ग" में उड़कर चली जाती हैं, और पापियों की आत्माएँ उनके शरीर में ही बद्ध रहती हैं, और जब तक कीड़ें उनके मृत शरीर को चाट कर साफ़ नहीं कर लेते तब तक वे उनकी कबों में ही निवास करती हैं। "इसके बाद पृथ्वी आत्मा को हवा में उड़ा देती है, और मिट्टी उसे स्क्ष्म धूलिकणों में बिखेर देती है।"

जब छः वर्ष की लड़की निकोलेवा जिससे में बहुत स्नेह करता था, मर गई और उसकी लाश क़ब्र में गाड़ दी गई, तो बोद्रियागिन फावड़े से क़ब्र के ऊपर मिट्टी डालते हुए मुझे सान्त्वना देने की चेष्टा करने लगा। उसने कहा--''भाई साहब, कुछ दुःख न कीजिए। बहुत सम्भव है, उस दूसरी दुनिया में बच्चे यहाँ की भाषा से अधिक सुन्दर और सुख उपजानेवाली किसी दूसरी भाषा में बातें करते होंगे। या यह भी हो सकता है कि वे कुछ बोलते ही न हों, और केवल वायलिन बजाते हुए आनन्द से दिन बिताते हों।"

उसका सङ्गीत-प्रेम बड़ा विचित्र और किसी हद तक खतरनाक भी था। सङ्गीत के मोह में पड़कर वह और सब-कुछ भूल जाता था। जब वह कहीं सैनिकों का बैण्ड बजते सुनता, या सड़क पर भीख माँगने वाले किसी व्यक्ति को ''आर्गन'' (एक विशेष प्रकार का बाजा) बजाते सुनता, या कहीं से पियानों के बजने का शब्द उसके कानों में जाता, वह कानों को खड़ा करके उस ओर अपनी गर्दन कचकाता जहाँ से शब्द आता हो। अपने हाथों को एक-दूसरे से मिलाकर वह उन्हें अपनी पीठ की ओर कर लेता और निश्चल भाव से खड़ा होकर अपनी एकमात्र आँख को फाड़-फाड़कर उस ओर देखता रहता, जैसे उस आँख से वह शब्द को और अच्छी तरह सुनने में समर्थ हो। अधिकतर ऐसा अवसर तब आता जब वह सड़क पर होता। वह सङ्गीत का शब्द सुनकर सड़कपर अपनी सब सुध-बुध खोकर पुलकित भाव से निश्चल अवस्था में खड़ा हो जाता, और ऐसे अवसर पर कोचवानों की हाँक का शब्द उसके कानों में कर्तई नहीं जा पाता था। फलस्वरूप कई बार इस अवस्था में वह घोड़ों के धक्के और कोचवानों के कोड़े खा जुका था।

एक बार उसने अपनी उस अवस्था का वर्णन करते हुए कहा— "जब मैं किसी के गाने या बजाने का शब्द सुनता हूँ तो मुझे यह अनु-भव होने लगता है जैसे मैं गोता खाकर नदी के तल पर पहुँच गया होऊँ।"

क्रिक्तान की भिखारिन सोरोकिना से उसका प्रेम-सम्बन्ध हो गया था। सोरोकिना एक शराबी बुढ़िया थी, और आयु में बोद्रियागिन से पन्द्रह वर्ष बड़ी थी। वह स्वयं चालीस वर्ष का हो चला था।

मैंने एक दिन इस सम्बन्ध में उससे पूछा—''तुम ऐसा काम क्यों करते हो ?"

उसने उत्तर दिया— ''उसे इस बुढ़ौती में दिलासा देने वाला कौन है ! मेरे सिवा ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है । और मैं——में असहाय और अभागे व्यक्तियों को दिलासा देना पसन्द करता हूँ । मुझे स्वयं किसी प्रकार का दुःख नहीं है, इस लिये मैं दूसरों के दुःखों को हलका करने में सहायता पहुँचाता हूँ ।''

हम लोग एक भोजपत्र के पेड़ के नीचे खड़े बातें कर रहे थे। सहसा जून मास की आकस्मिक वर्षा ने हम लोगों को भिगा कर तर कर दिया । बोद्रियागिन की गञ्जी खोपड़ी पर पानी की धारा पड़ने से वह अत्यन्त प्रफुळ हो उठा । उसने कहा — ''मैं दूसरों के आँसू पोंछने के योग्य होना चाहता हूँ।" •

वह पेट के नास्र से पीड़ित जान पड़ता था, क्योंकि उसके मुँह से सड़ी हुई छाद्य की-सी गम्ब आती थी, वह कुछ खा नहीं सकता था, और वीच-बीच में उसे उिट्याँ आती रहती थीं; पर यह सब होते हुए भी वह नियमित रूप से परिश्रम पूर्वक काम करता था। कब्रिस्तान में, अत्यन्त प्रसन्न-चित्त होकर टहला करता था, और उसकी मृत्यु ऐसे समय हुई जब वह अपने साथियों के साथ ताद्य खेल रहा था।

# जल्लाद का पेशा

निजनी के खुफिया पुल्सि-विभाग का प्रधान कर्मचार्रा ग्रेशनर कि भी था। उसकी कविताएँ कुछ रूढ़िपन्थी सामयिक पत्रों में छपा करती थीं।

उसकी कविताओं में से कुछ पंक्तियाँ मुझे याद हैं— \* चुल्हों से वासना रंगती हुई चली जाती है,

वह प्रत्येक दरवाजे से भी रेंगती है,

पर, यद्यपि वह हमारी आत्मा को पङ्गु बना देती है,

तथापि जब वह उन स्थानों में होती है तो जीवन अधिक सुखकर बन जाता है।

मैं अपनी वासना के बिना अपने को अकेला और उदास अनुभक्क करता हूँ।

मनुष्यों और जन्तुओं के बिना यह पृथ्वी सिसिकियाँ भरती रहती है :

एक बार उसने किसी महिला के 'अलबम' में कुछ कामुकतापूर्ण पद लिखे थे, जिनकी प्रारम्भिक पंक्तियाँ इस प्रकार थीं—

केन्द्र द्वार के सामने, एक स्तम्म पर एक तीन वर्ष का बालक गर्दन झुकाए खड़ा है; उसका मुख मुझे विशेष परिचित-सा लगता है, दुत ! इसे शैतान उठा ले जाय !—यह तो स्वयं मैं हूँ ! इसके बाद अश्लील उपमाओं और रूपकों की भरमार थी ।

एलेग्जेन्डर निकिफोरोव नामक एक उन्नीस वर्ष के लड़के ने, जो टाल्सटायन साहित्य से सुप्रसिद्ध आलोचक और विश्लेषक लिओ निकिफोरोव का लड़का था, एक दिन ग्रेशनर को जान से मार डाला। लिओ निकिफोरोव के दुर्भाग्य की सीमा न रही, क्योंकि उसके चार लड़के थे, और वे चारों एक-एक करके विनाश को प्राप्त हो गए। सबसे बड़ा लड़का समाजवादी होने के कारण दीर्घ कारावास और देश-निकाले की सजा भुगतकर हृदय के रोग से मर गया, दूसरा लड़का अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर जल मरा; तीसरे ने विष खाकर आत्म-हत्या कर ली, और चौथा लड़का, साशा, ग्रेशनर की हत्या करने के अपराध में फॉसी पर लटकाया गया।

साशा ने दिनदहाड़े खुिक्तया पुलिस के आिक्तस के दरवाजे पर ग्रेशनर की हत्या की थी। ग्रेशनर एक महिला की बाँह-से-बाँह मिलाए चला जा रहा था। साशा ने उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया और पीछे से बोला—"ऐ पुलिसवाले!" ग्रेशनर ज्योंही उसकी हाँक सुनकर मुड़ा, निकिफोरोव ने उसके मुख पर और उसकी छाती पर गोली चला दी।

साशा को तत्काल पकड़कर गिरफ़्तार कर लिया गया, और उसे

फाँसी की सज़ा हुई। पर अब यह प्रश्न उठा कि जल्लाद का काम कौन करेगा, क्योंकि निजनी के कैदलानों के कैदियों में से एक भी व्यक्ति उस चृणित कार्य के लिये राजी न हुआ। अन्त में पुलिस का प्रधान कर्मचारी प्वारे, जो किसी जमाने में गवर्नर बारानोफ का रसोइया था, और वड़ा शराबी और शेख़ीबाज़ था, ग्रिक्का नेरकुलाफ़ नामक एक चिड़ीमार को पचीस रूबल रिश्वत देकर साशा को फाँसी देने के लिये राजी कर सका।

ग्रिक्ता भी शराब का प्रेमी था। उसकी उम्र ३५ वर्ष के क़रीब थी; उसका क़द लम्बा था, और वह दुबला-पतला लगता था, किन्तु उसके पुट्टे मज़बूत थे। उसके घोड़े के-स जबड़े पर काले बालों के छोटे से गुच्छे दिखाई देते थे, और सुई की नोक के समान तीखे बालोंवाली भौंहों के नीचे उसकी नींद से अलसाई हुई-सी ऑखें जैसे स्वप्न में झूमती रहती थीं। निकिफोरोब को फाँसी पर लटकाने के बाद उसने एक लाल रक्न का गुल्खन्द खरीदा, और बड़ी घुटकी से युक्त अपने गले के चारों ओर उसे लपेटे रहता। उसने शराब पीना छोड़ दिया और दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से एक विशेष प्रकार से खाँसने की आदत डाल ली।

उसके मित्रों ने पूछा--प्रिश्का, तुम्हें किस बात का गर्व हो गया है ?"

उसने उत्तर दिया—''मुझे सरकार ने एक गुप्त कार्य के लिये नियुक्त कर लिया है!"

पर जब एक दिन वह भूल से अपने मित्रों के आगे यह प्रकट कर बैठा कि उसने एक आदमी को फाँसी पर चढ़ाया है, तो उसके मित्रों ने उसकी घोर निन्दा की, यहाँ तक कि उसे ख़ूब पीटा। इस घटना के बाद उसने पुलिस के गुप्त विभाग के प्रधान अफ़सर केविडन को इस आश्य की एक अर्ज़ी लिखकर दी कि उसे एक लाल रक्क का कोट और लाल धारियोंवाला प्रेंट पहनने की आज्ञा दी जाय, ताकि ( उसने स्थिति को समझाते हुए लिखा ) ''सब नागरिक यह जान जावें कि मैं कौन हूँ, और अपने गन्दे हाथों से मुझे छूने का साहस न कर सकें— क्योंकि मैं सरकारी जल्लाद हूँ।"

केविडिन ने उसे और भी बहुत-से हत्याकारियों को फाँसी पर चढ़ाने के काम पर नियुक्त किया। इस कार्य में ग्रिश्का ने यहाँ तक तरकी की कि वह मास्को में एक व्यक्ति को फाँसी पर चढ़ाने के लिये बुलाया गया। जब वह मास्को से लौटकर आया, तो अपने महत्त्व के सम्बन्ध में उसका आत्म-विश्वास बहुत बढ़ गया था। पर जब वह निजनी पहुँचा, तो डा॰ स्मिरनाफ नामक एक प्रसिद्ध चिकित्सक के पास गया और उससे इस बात की शिकायत की कि उसकी छाती के भीतर 'हवा का एक बुद्बुदा'-सा उठा करता है जो उसे ऊपर आकाश में उठाने के लिये ढकेलता रहता है।

उसने कहा— ''यह धका ऐसा ज़बर्दस्त होता है कि मुझे ज़मीन पर अपने पाँवों को जमाए रहने के लिये प्रवल चेष्टा करनी पड़ती है, और इस चेष्टा में मैं किसी-न-किसी चीज़ को पकड़े रहने के लिये वाध्य होता हूँ, तािक मैं बरबस ऊपर उछलने को विवश होकर लोगों की हँसी का पात्र न बनूँ। इस रोग के लक्षण पहले-पहल तब प्रकट हुए जब मैंने एक बदमाश को फाँसी पर चढ़ाया—मुझे ऐसा माल्म होने लगा जैसे कोई चीज़ मेरी छाती के भीतर फड़क रही है और फूलती चली जाती है। अब यह बीमारी इस हालत को पहुँच गई है कि मैं सो नहीं पाता। रात के समय मुझे लेटे-लेटे ऐसा माल्स होने लगता

है जैसे कोई मुझे बरबस ऊपर छत की ओर खींच रहा हो। अब इसका क्या इलाज किया जाय, कुछ समझ ही में नहीं आता। अपने सब कपड़ों को उठाकर अपने ऊपर रख लेता हूँ, और अपना बजन भारी करने के इरादे से अपनी जेवों और आस्तीनों को ईंटों से भर लेता हूँ। पर इससे कोई लाभ नहीं होता। मैंने यहाँ तक किया है कि अपनी छातो और पेट पर एक मेज रखकर अपने पाँवों को पल्ड से बाँध दिया, पर फिर भी कोई शक्ति मुझे ऊपर को खींचती रहती है। कुपा करके मेरी छाती को औजार से चीरकर हवा के इस बुद्बुदे को बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो मैं शीध ही इस दशा को पहुँच जाऊँगा कि प्रथ्वां पर मेरे पाँव ठइरने ही नहीं पावेंगे।"

डाक्टर ने उसे सलाह दी कि वह किसी स्नायु-विशेषज्ञ: के पास जावे। पर ग्रिका ने क्रोधपूर्वक ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा — "यह रोग मेरी छाती में उपजा है, सिरपर नहीं।"

इसके कुछ ही समय बाद वह एक छत पर से नीचे जा गिरा, जिसके फलस्वरूप उसकी रीढ़ टूट गई और खोपड़ी फट गई। जब वह मृत्यु-शय्या पर पड़ा हुआ था, तो वह डा० निफोन्ट डाल्गोपोलाफ से बार-बार पूछता था—''क्या मेरे जनाजे के साथ बैन्ड रहेगा ?''

मरने के चन्द मिनट पहले उसने एक आह भरकर अस्पष्ट स्वर में कहा—''यह लो, अब मैं ऊपर की ओर उड़ा चला जा रहा हूँ...''

#### सौभाग्य का अभिशाप

सेस्नोरीत्सक के स्वास्थ्यप्रद स्नानागार में स्टीपेन प्रोखोराफ नामक एक प्रायः साठ वर्ष का, तगड़े शरीरवाला नौकर रहता था। उसकी ऑक्तें गुड़िया की ऑखों की तरह बाहर को निकली हुई थी, और जब बुहा उन ऑखों से किसी चीज पर गौर करता, तो उसकी दृष्टि बड़ो विचित्र लगती थी। यद्यपि उन ऑखों की चमक बड़ी तेज थी और उनमें एक प्रकार की कठोरता का-सा आभास पाया जाता था, तथापि उनके भीतर एक ऐसी मुस्कान भरी रहती थी जो मधुर और कुछ सदय लगती थी। उसकी इस मुसकान से यह भाव झलकता था कि प्रत्येक व्यक्ति में उसे कुछ ऐसी बात दिखाई देती है जो करणा के योग्य है।

मनुष्यों के साथ उसका व्यवहार ऐसा रहता था जिससे प्रकट हो जाता था कि वह अपने को संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति समझता है। वह सावधान पगों से चलता था और धीमी आवाज़ में बोलता था—जैसे उसके चारों ओर के सब व्यक्ति सोए हुए हों और वह उन्हें जगाना न चाहता हो। वह दृद-स्वभाव और कर्मठ था और दूसरों का काम करने के लिये सब समय तैयार रहता था। जब कभी स्नानागार को कोई कर्मचारी उससे किसी काम के लिये कहता, तो प्रोखोराफ तत्काल तैयार हो जाता, और कहता—''अच्छी बात है, भाई, अच्छी बात है। मैं यह काम कर दूँगा, तुम इसकी बिलकुल चिन्ता न करे। '

वह तिना किसी प्रकार की नाराजगी प्रकट किए या शेली चघारे

सब का काम कर दिया करता था, जैसे वह आलसी व्यक्तियों को भीख बाँट रहा हो।

वह लोगों से बहुत-कम मेल-मिलाप रखता था। प्रायः अकेला ही रहना पसन्द करता था। मैंने कभी उसे अपने साथियों से बात करते नहीं देखा—न काम के समय, न फ़र्सत के समय। उसके साथी उसके सम्बन्ध में कोई निश्चित धारणा नहीं रखते थे, पर इतना स्पष्ट था कि वे उसे विशेष चतुर नहीं समझते थे। जब मैं उन लोगों से पूछता—- ''प्रोखोराफ किस प्रकार का व्यक्ति है ?'' तो वे उत्तर देते—-''उसमें कोई खास बात नहीं है।'' पर एक बार होटल के नौकर ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कुछ सोचकर कहा—-''वह धमण्डी है, बड़ा खुरींट है।''

एक दिन सन्ध्या के समय मैंने प्रोखोराफ को अपने कमरे में चाय पीने का निमन्त्रण दिया। मेरा कमरा एक खिल्हान के बराबर बड़ा था और उसमें गरम भाप के नल लगे हुए थे जिनसे कमरा गरम रहता था। उसकी दो बड़ी-बड़ी खिड़िक्यों से सामने पार्क का दृश्य दिखाई देता था। प्रत्येक रात, प्रायः नौ बजे के समय भाप के नल सिसकारने और फुसफुसाने लगते थे, और ऐसा मालूम होता था जैसे कोई निरन्तर कोई धीरे से मेरे कानों में कहता जाता हो——''क्या रबर बड़ा जबर है?" ''किसमिस का रस कैसा है ?"'

बुड्ढा प्रोखोरोफ़ सजधजकर मेरे पास आया। वह एक गुलाबी रङ्ग की नयी कमीज, मटमैले रङ्ग की नयी 'सूट', और नये 'फेल्ट' जूते पहने था। अपनी मिन्नें के रङ्ग की चौड़ी दाढ़ी पर उसने बड़े मनोयोग पूर्वक कङ्घा और बुध फेरे होंगे, और एक तीव्र गन्ध-युक्त पोमेड से उसने अपने बाल स्निग्ध किए थे। वह बड़ी गम्भीरता के साथ चूँट-चूँट करके चाय पीते हुए मुझसे बातें करने लगा। उसने कहा—''आपने निष्पक्ष भाव से अपना यह मत प्रकट किया है कि मैं एक सदय व्यक्ति हूँ। पर मैं आज आपके आगे यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं जन्म से दूसरों के प्रति उदासीन रहा हूँ और अपना आधा जीवन मैंने इसी उदासीनता के साथ बिताया है। मैं सदय केवल तब बन पाया जब ईक्वर से मेरा विक्वास हट गया।

''प्रारम्भिक जीवन में मुझे प्रत्येक विषय में सफलता-पर-सफलता मिलती चली गई। मेरे जन्म से सौभाग्य ने मेरा साथ दिया। मेरा बाप, जो एक छहार था, अक्सर कहा करता था—'स्टीपेन केवल सौभाग्य के लिये ही पैदा हुआ है।' इसका कारण यह था कि जिस वर्ष मेरा जन्म हुआ उस वर्ष मेरे बाप के व्यवसाय ने ऐसी उन्नति की कि उसने अपना एक निजी कारखाना खोल लिया।

''खेल कूद में में बड़ा भाग्यशाली सिद्ध हुआ, और लिखना-पढ़ना मेरे लिये मुझे बच्चों के खेल की तरह आसान लगता था। मुझे कभी किसी प्रकार की बीमारी नहीं हुई। जब मैंने स्कूल की पढ़ाई समाप्त कर ली, तो मुझे बिना विलम्ब के किसी एक ज़मींदारी के दफ़्तर में नौकरी मिल गई, जहाँ के कमचारी बड़े अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। जिस व्यक्ति ने मुझे अपने यहाँ नौकर रखा वह मुझे चाहता था और उसकी स्त्री मुझसे कहा करती थी—'स्टीपेन, तुम में बड़ी योग्यता है; तुम्हें अपनी इस योग्यता के प्रति ध्यान देते रहना चाहिये।' उसकी यह बात सत्य थी। मुझमें कुछ ऐसे असाधारण गुण थे कि मुझे स्वयं उनके सम्बन्ध में आश्चर्य होने लगता था। मैं घोड़ों की चिकित्सा तक करने लगा था, हालाँकि उनके रोगों का कारण में नहीं जानता था। अपने सदय व्यवहार से—बिना छड़ी का इस्तेमाल किए—मैं किसी भी कुत्ते को पिछली टाँगों के बल चलना सिखा सकता था।

''स्त्रियों के सम्बन्ध में भी मैं बड़ा भाग्यशाली था। जिस किसी भी स्त्री की ओर मैं एक बार आँख उठाकर देखता वह निश्चय ही मेरे प्रति आकर्षित होकर मेरे पास चली आती।

''छब्बीस वर्ष की अवस्था में मैं हेडक्लार्क के पदपर नियुक्त हो गया । यदि मैं चाइता तो मैं वडी आसानी से जमींदारी का मैनेजर बन सकता था। मार्केविच नाम के एक साइव थे जो आप ही की तरह कितावें लिखा करते थे। वह अत्यन्त गद्गद माव से मेरे सम्बन्ध में कहते-''प्रोखोराक एक वास्तविक रूसी है, वह द्वितीय पुरसाङ्ग है।" मुझे नहीं माळ्म कि यह पुरसाङ्ग कौन था, पर इतना निश्चित है कि मार्केविच साइब ज्यादातर लोगों की कडी आलोचना किया करते थे। इसिलये उनके मुख से निकली हुई प्रशंसा कोई दिल्लगी की बात नहीं थो । मुझे अपने पर बड़ा नाज था, और बड़ी अच्छी तरह से मेरे दिन कट रहे थे। मैंने विवाह करने के उद्देश्य से कुछ रुपया जमा करके अलग रख लिया था, और एक सुन्दरी और हर तरह से योग्य स्त्री भी मैंने ढूँढ ली थी: पर सहसा, प्राय: अज्ञात रूप से, मैं यह अनुभव करने लगा कि एक घातक सङ्कट ने मझे धेर लिया है। एक अत्यन्त विचित्र प्रश्न मेरे मन को आग की तरह जलाने लगा। वह प्रश्न यह था-मेरे प्रत्येक विषय में भाग्यशाली होने का कारण क्या है ? मुझे यह सौभाग्य क्यों प्राप्त है ? इस प्रकार के प्रश्न प्रतिक्षण मेरे मस्तिष्क में मॅंडराते रहते थे. और उनके कारण मैं रात में सो नहीं पाता था।

जब मैं दिन के काम से इल जोतने वाले घोड़े की तरह थका हुआ होता था, तो मैं लेटे-लेटे, ऑंखें फाड़-फाड़कर सोचता रहता— "क्यों भाग्य बराबर मेरा साथ देता रहता है ? मुझमें योग्यता है, सन्देह नहीं; मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, बड़ा शिष्ट हूँ, कभी शराब नहीं पोता, और मूर्ख भी नहीं हूँ। यह सब सही है। पर मैं प्रतिदिन ऐसे व्यक्तियों को देखता हूँ जो मुझसे अधिक धार्मिक और सदाचारी हैं, और फिर भी भाग्य उन पर कतई प्रसन्न नहीं है।"

''में इस तरह की बातें सोचता रहता और इस बात पर विचार करता रहता कि ईश्वर की यह कैसी माया है! मैं इस कदर सुख और चैन में हूँ, जैसे कोई मक्खी शहद के बर्तन में। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझे किसी तरह की भी हानि पहुँचा सकता है? यह विचार मेरे दिमागृ से किसी प्रकार हटता ही न था। मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि जीवन में मेरी सफलता के पीछे कोई रहस्य अवश्य है; कोई गुप्त मन्त्र मेरे भीतर छिपे-छिपे अपना काम कर रहा है। पर उस रहस्य का लक्ष्य क्या है? मैं बार-वार भगवान से यह प्रश्न करता था कि उसका क्या उद्देश्य है, और वह मुझे किधर ले जा रहा है?

''पर ईश्वर बिलकुल मौन साधे बैठा था। वह मेरे प्रश्न के उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोलता था।

''अन्त में मैंने एक निश्चय किया। मैंने सोचा—यदि मैं कोई वेईमानी का काम करूँ तो देखें, उसका क्या परिणाम होता है। यह सोचकर मैंने दफ्तर की तिजोरी से चार सौ बीस रूबल निकाल लिए। मैं जानता था कि तीन सौ से उपर की कोई भी रक्तम चुराने पर बड़ी कड़ी सजा दी जाती है। कुछ भी हो, मैंने रुपया चुरा लिया। तत्काल इस बात का पता लग गया कि चोरी हुई है। ज़मींदारी के मैनेजर फिलिप कार्लोविच ने, जो बड़े सहृदय स्वभाव का व्यक्ति था, मुझसे पूछा कि मामला क्या है, क्योंकि मैंने ऐसे ढड़ा से रुपया चुराया था कि मेरे सिवा और किसी व्यक्ति पर सन्देह नहीं किया जा सकता था। मैंने देखा कि फिलिप कार्लोविच बड़े पशोपेश में पड़ गया है। मैंने

सोचा कि इस मले आदमी को क्यों नाहक तक्क किया जाय १ इसिल्ये मेंने स्पष्ट शब्दों में उससे कह दिया कि मैंने स्पया चुराया है, पर उसने फिर भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया । उसने कहा कि मैं मज़ाक कर रहा हूँ । बहरहाल अन्त में उसे विश्वास करना ही पड़ा । उसने मेरा बयान मेरे मालिक की पत्नी के आगे पेश कर दिया । उस नेक स्त्री को इस बात का अत्यन्त आश्चर्य हुआ और गहरा धका पहुँचा । उसने मुझसे कहा—'स्टीपेन, तुम्हें क्या हो गया है १' मेंने कहा—'यदि आप चाहें तो मुझे गिरफार करवा सकती हैं।' मेरा यह उत्तर मुनकर वह बहुत नाराज़ हो उठी, और धवराहट के कारण अपने क्लाउज़ के सिरे को पकड़कर खींचते हुए बोली—'मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करवाऊँगी; पर तुम्हारा व्यवहार ऐसा अशिष्ट है कि तुम्हें गिज़ें में जाकर पुरोहित के आगे अपना यह पाप स्वीकार करना होगा।' मेंने ऐसा ही किया, और इसके बाद उन लोगों को छोड़कर मैं मास्को चला गया। वहाँ से मैंने चुराया हुआ स्पया डाक से वापस भेज दिया, अपने नाम का उल्लेख नहीं किया।''

बुड्ढे का किरसा सुनने के बाद मैंने उससे पृष्ठा—''तुमने ऐसा क्यों किया ? क्या तुम्हारे मन में दुःख झेलने की इच्छा उत्पन्न हुई थी ?''

उसने अपनी घनी, मोटी मौंहें ऊपर को तान कर आश्चर्य का भाव प्रकट किया, और उसके बाद उसके चेहरे पर एक अव्यक्त मुसकान का भाव झलक उठा। पर शीघ्र ही वह मुसकान तिरोहित हो गई, और वह अपने सिर के घुँघराले बालों पर हाथ फेरते हुए कहने लगा—

''नहीं, मेरे मन में यह भाव तनिक भी नहीं था। मैं क्यों दु:ख

शेलना चाहूँगा ? मैं जीवन में शान्ति चाहता हूँ। वह केवल एक कुत्ह्ल था जिसने मुझे घर दवाया। मैं अपने सौमाग्य का मेद जानना चाहता था। मैं इस बात की परीक्षा करना चाहता था कि मेरा सौमाग्य किस हद तक ठोस है। चूँकि मैं नौजवान था, इसल्लिये शायद स्वयं अपने साथ खेल रहा था। हालाँकि मैंने जो कुछ किया वह मेरे लिये केवल एक साधारण खेल नहीं था। मेरा जीवन-चक्र अत्यन्त असाधारण रूप से चला था। मैं एक गोद में लिये जानेवाले कुत्ते की तरह लाड़-प्यार और सुख-सन्तोष्ठ के बीच में रह चुका था। मेरे आस-पास के लोग रोते और झीखते रहते थे, पर मुझे ईश्वर ने जैसे मरते दम तक नुखशाः नित्रूर्ण जीवन बिताने का अमिशाप दे रखा था। प्रत्येक व्यक्ति को दुःख-कछों का सामना करने की सुविधा उसने दे रखी थी, पर मेरे पास किसी प्रकार की विपत्ति फटक नहीं पाती थी, जैसे में मनुष्य-जगत् की रात-दिन की साधारण बातों की योग्यता ही न रखता होऊँ।

"मास्को में में अपने होटल के कमरे में लेटे-लेट यह सोचा करता कि मेरी जगह पर यदि कोई दूसरा आदमी होता तो वह केवल एक रूबल की चोरी के लिये भी पुलिस के हवाले कर दिया जाता, और मुझे चार सौ रूबल चुराने पर भी किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया गया! इस बात पर मैं हँसा, क्योंकि यह मेरा दुर्भाग्य था, जिसे मैं इतने दिनों से चाह रहा था।

''पर फिर मैंने अपने मन में कहा—'नहीं, यह बात नहीं है; स्टीपन, अभी ज्रा टहरों!' मैं होटल के निवासियों की चाल-ढाल और रङ्ग-ढङ्ग पर गौर करता रहता। होटल बड़ा गन्दा था और उसमें अधिकतर जालसाज, साधारण श्रेणी के ऐक्टर और अभागिनी. चिरत्रहीन स्त्रियाँ रहती थीं। उनमें से एक ने यह स्वाङ्ग रचा कि वह रसोइया है, पर वह एक पेरोवर चोर निकला। मैंने एक दिन उससे पूळा—'तुम्हारा कारोवार कैसा चलता है ?' उसने उत्तर दिया—'अच्छा ही चलता है; वैसे सभी व्यवसायों में तेजी और मन्दी रहती ही है।' जब धीरे-धीरे हम दोनों में घनिष्टता हो गई तो वह मुझसे अधिक खुळकर वातें करने लगा। एक वार उसने कहा—'मेरे दिमाग में एक ऐसी बात समाई हुई है, जो काम में लाए जाने पर वड़े लाम की हो सकती है। पर उसके लिये मुझे कुछ अच्छे औजारों की आवश्यकता है जो कीमती हैं; पर उन्हें खरीदने के लिये मेरे पास पैसे नहीं हैं।' उसकी बात सुनकर मैंने अपने मन में कहा—'आखिर यह एक ऐसी बात मेरे सामने आई है, जो मेरी इतने दिनों की इच्छा पूरी कर सकती है।' मैंने पूछा—वह सूझ किस प्रकार की है ? क्या किसी की जान लेने की बात है ?' उसने कहा—'ऐसे काम से ईश्वर बचावे! मैं अपने निज के प्राणों को बहुत मूल्यवान समझता हूँ!'

''कुछ भी हो, मैंने उस आदमी को औजारों के लिये रुपये दे दिए। पर यह शर्त रखी कि वह अपने काम में मुझे भी शरीक करेगा। मेरी शर्त सुनकर उसने मुँह विचकाया और कतराने लगा। पर अन्त में राज़ी हो गया। उसका 'उद्योग' मुझे कतई पसन्द नहीं आया। वह इस प्रकार था—हम दोनों एक मकान में गए और यह बहाना बताया कि हम घरवालों से किसी काम से मिलने के लिये आए हैं। यह बात पहले से माल्यम थी कि उस समय घर पर कोई नहीं है। मकान का दरवाज़ा एक सुन्दरी लड़की ने खोला—जो स्पष्ट ही मेरे साथी की मित्र थी। मेरे साथी ने तत्काल उस लड़की के हाथ पाँव कसकर बाँघ दिए और इसके बाद भीतर जाकर चीजों की तलाश करने

लगा। हम लोग माल मत्ता लेकर बिना किसी वाधा के बड़ी आसानी से बाहर चले आए। इसके कुछ ही समय बाद वह आदमी मास्को छोड़-कर चला गया। मैं अकेला रह गया।

'भैंने सोचा—'तो यह है बात ! फिर सौभाग्य ! यह सारा मामला बड़े मजे का रहा, और साथ ही उसने मेरे मन में क्रोध भी भड़का दिया।

मुझे अपने ऊपर और साथ ही ईश्वर के ऊपर भी बड़ा ग़ुस्सा आ रहा था, जिसे निश्चय ही मेरी करत्तों का हाल माल्यम रहना चाहिये था। मैंने सोचा कि यदि वह सब-कुछ जानता है, तो मुझे दण्ड क्यों नहीं देता ? क्यों मैं फिर भी भाग्यशाली बना हुआ हूँ। इस प्रकार के विचार मन में लेकर एक रात मैं एक थियेटर में जा पहुँचा। ज्योंही मैं ऊपर 'वैल्कनी' की एक सीट पर बैठा, त्योंही वह सुन्दरी लड़की मुझे विलकुल पास ही वैठी हुई दिखाई दी, जिसके हाथ-पाँव हम लोगों ने बाँधे थे। वह स्टेज की ओर देख रही थी और एक रूमाल से अपनी आँखें पोंछ रही थी।

"बीच में जब 'इन्टरवल' हुआ तो मैं उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने कहा—'मेरा यह खयाल है कि आपको मैंने इसके पहले कहीं देखा है।' 'चूँकि वह मुझसे बातें करने को उत्सुक नहीं जान पड़ती थी, इसलिए मैंने उसे दो-एक बातों की याद दिलाई।

"उसने कहा—"चुप ! चुप ! शोर न मचाओ !'

''मैंने पूछा—'आप रो क्यों रही हैं ?'

'मुझे राजकुमार की दशा देखकर रूलाई आ रही है।' (स्टेज पर एक राजकुमार की बड़ी दुर्दशा हो रही थी।) खेल समात होने पर वह मेरे साथ पान-ग्रह में गई और वहाँ से मैं उसे अपने डेरे पर ले आया। तब से इम दोनों प्रेमिक-प्रेमिका के बतौर रहने लगे। ''उसका विश्वास था कि मैं एक पेशेवर चोर हूँ, और समय-समय पर वह पूछा करती थी कि कोई नया काम और नया स्थान मैंने हुँढा है या नहीं।

''मैं उत्तर देता—'नहीं, कोई नहीं।'

"'अच्छी वात है, मैं तुम्हारा परिचय कुछ लोगों के साथ करा दूँगी।' और वास्तव में उसने मेरा परिचय कुछ चोरों के साथ कराया। चोर होने पर भी वे सब लोग भले आदमी थे। उनमें से एक विशेष व्यक्ति, जिसका नाम कोस्टिया बाश्माकाफ़ था, मुझे खास तौर से पसन्द आया। वह बड़ा निष्कपट और ख़ुशमिजाज़ आदमी था। उससे शीन्न ही मेरी घनिष्ठ मित्रता हो गई।

''एक दिन मैंने उसे अपने हृदय की असली बात बता दी। मैंने उससे कहा कि जिस प्रकार का जीवन मैं बिता रहा हूँ, वास्तव में उससे मुझे घृणा है, और मैंने केवल कुत्र्हल के कारण चोरी का पेशा अख़्तियार किया है।

"उसने कहा—'ठीक यही हाल मेरा भी है। मेरे मन में जो ऊँची भावनाएँ उठती रहती हैं उन्हों के उसकाने से मैंने यह पेशा स्वीकार किया है। इस संसार में बहुत-सी सुन्दर बातें भरी पड़ी है, और जीते रहने में बड़ा सुख है! कभी-कभी मुझे बीच सड़क में आनन्द के कारण यह चिल्लाने की इच्छा होती है—'देखों लोगों, मैं एक चोर हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो!'

"वास्तव में वह बड़ा विचित्र आदमी था। एक दिन एक तेज़ रफ़्तार से चलनेवाली रेलगाड़ी पर से क़्दकर उसने अपनी बाँह तोड़ डाली; इसके बाद उसे क्षय रोग ने घर दबाया; वह 'स्टेप्स' में हवा-बदली के लिये चला गया और वहाँ 'क्यूमिस' (घोड़ी का दूघ) पीने लगा। ''में अपने दूसरे चोर साथियों के साथ चौदह महीने तक रहा। हम लोगों ने बड़े-बड़े मकानों पर डाका डाला, रेलगाड़ियों में चोरी की, और प्रतिवार मैं इस प्रत्याशा में रहता कि दूसरे दिन कोई अत्यन्त आश्चर्यजनक और भयानक घटना अवश्य ही घटेगी। पर हम लोगों की सब कारसाजियाँ बिना किसी विघ्न के सफल होती चली गईं।

''एक दिन हमारे दल के मुखिया मिखेल पेट्रोविच बोरोखाफ ने, जो एक आदरणीय और बुद्धिमान व्यक्ति था, हम सब लोगों को अपने पास बुलाया और कहा—'जिस दिन से स्टीपन हम लोगों के बीच आया उस दिन से भाग्य ने वरावर हम लोगों का साथ दिया है।' ये शब्द सुनकर में अपने होश में आया। मेरे मन में फिर से वे पुराने विचार मध्य पुण्ण मचाने लगे जिन्हें में उत्तेजनापूर्ण जीवन बिताने के कारण भूल गया था। में भ्रान्त भाव से सोचने लगा—'अब' इसके बाद, मुझे क्या करना चाहिये ? क्या किसी की हत्या को जाय ?'

"'इस विचार ने मेरे भीतर कील ठोंकना शुरू किया। मैं किसी प्रकार अपने को उससे मुक्त नहीं कर सका। वह मेरे भीतर गड़ गया और विष का-सा असर दिखाने लगा। मैं रात के समय पल्झ पर लेटे-लेटे, दो घुटनों के बीच में अपने हाथों को लटकाकर सोचता—क्यों ईश्वर, तुम्हारी क्या मंशा है १ तुम्हें इस बात की तिनक भी परवा नहीं है कि मैं किस प्रकार का जीवन बिताता हूँ। तुम इस बात के प्रति उदासीन मालूम होते हो कि मैं एक मनुष्य को, अपने ही समान एक जीव को, जान से मार डालने की बात सोच रहा हूँ। कुछ भी हो, यह काम बहुत आसान रहेगा।'

''पर ईश्वर ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया।''

यह कहकर बुड्ढे ने एक सर्द आइ भरी और अपनी रोटी को मुरब्बे से मीठा करने लगा।

मैंने कहा-- "तुम वड़े अभिमानी माल्म होते हो।"

अपनी मोटी मौंहों के फिर एक बार ऊपर उठाकर वह गौर से मेरी ओर देखने लगा। उसकी गुड़े की-सी आँखों में एक शून्य भाव झलक उठा, और साथ ही एक वांभत्स प्रकाश से वे जगमगा उठीं। उसने कहा—''मैं अभिमानी कैसे हो सकता हूँ? मेरी तो यह धारणा है कि मनुष्य के पास अभिमान करने के लिये कुछ भी नहीं है।''

रोटी के छोटे-छोटे दुकड़ों को बालों से दके मुँह के भीतर डालते हुए वह धीमी आवाज में ऐसे भाव से कहता चला गया जैसे वह किसी अपरिचित व्यक्ति के सम्बन्ध में बोल रहा हो, जिसकी तिनक भी परवा उसे नहीं है।

उसने कहा—''हाँ, तो ईश्वर चुप्पी साधे बैठा रहा। और शीघ ही एक ऐसा उपयुक्त अवसर आया जिसका लोभ में न सँभाल सका। हम लोग रात के समय किसी देहाती मकान के भीतर माल चुराने के कार्य में जुटे हुए थे। सहसा अन्धकार में किसी एक स्थान से यह आवाज आई—'चचा, क्या तुम हो ?' मेरा साथी उस आवाज से घवराकर बाहर बरामदे में जा कूदा, पर मैंने स्थिर भाव से चारों ओर देखा। मुझे एक दरवाज़ा दिखाई दिया, और उसके पीछे किसी व्यक्ति को हिलते-डुलते हुए मैंने देखा। मैंने धीरे से उसे खोला, और देखा कि कमरे के भीतर एक कोने में एक प्रायः बारह वर्ष का लड़का पलझ पर लेटा हुआ अपने सिर के लम्बे बालों को खुजला रहा था। उसने फिर एक बार पूछा—'चचा—क्या तुम हो ?' मैंने गौर से उसकी ओर देखा। मेरे हाथ-पाँव एक अनोखे ढङ्ग से काँपने लगे और मेरा हृदय

वेतहाश घड़कने लगा। जिस अवसर की खोज में में इतने दिनों से था, वह आ पहुँचा।

''मैंने मन-ही-मन अपने को सम्बोधित करते हुए कहा—''स्टीपन, इस अवसर को हाथ से न जाने दो, जुट पड़ो !'' पर श्रीघ्र ही मैं संभल गया। मैंने सोचा—'नहीं, मैं इस प्रकार की कुचेष्टा कभी नहीं कहाँगा ! ईश्वर, तो क्या तुम इतने दिनों तक मुझे भाग्यशाली बनाकर और सब कामों में सफलता प्रदान करके इसी पाप के लिये उसकाना चाहते थे ? एक निर्दोष बालक की हत्या ! इतने दिनों तक तुम मुझे इस भयक्कर पाप की ओर ढकेले लिए जाते थे ! नहीं, नहीं ! मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता।'

"अपनी इस भावना में मैं इस कदर क्रुद्ध हो उठा कि मैं बिल-कुल अनमने भाव से उस स्थान से बाहर जङ्गल की ओर चला गया। कुल समय बाद मैं अपने साथी के साथ एक पेड़ के नीचे जा बैठा। मेरा साथी सिगरेट का धुँआ उड़ाते हुए धीमी आवाज में न जाने क्या बड़बड़ा रहा था। रिमिक्सम पानी बरस रहा था, जङ्गली पेड़ों के पत्ते हवा से खड़खड़ा रहे थे, और उस अन्धकार में मैं अपनी आँखों के आगे उस नींद से अलसाए बालक को देख रहा था, जो निपट निस्सहाय था और पूर्ण रूप से मेरे वश में था। यदि एक क्षण पहले मेरी भावना बदल न गई होती, तो वह लड़का समाप्त हो गया होता। उफ़!.....

"यह विचार मेरे दिल और दिमाग पर ऐसे भयङ्कर रूप से चोट करने लगा कि मैं स्वयं अपने को उस असहाय बालक की तरह समझने लगा। मैंने स्वयं अपने मनमें कहा—'तुम चुपचाप बैठे हो, और यह नहीं जानते कि एक मिनट के भीतर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक जिस प्रकार में नहीं जानता कि तुम न जाने क्या कर सकते हो। सहसा तुम मुझ पर टूट सकते हो, या में तुमपर टूट सकता हूँ। इस प्रकार की दोनों ओर की असहाय अवस्था कैसी लोभनीय होती है! और यह भी आक्चर्य में डालनेवाली बात है कि हमारे इस प्रकार के कार्यों के लिये कौन प्रेरित करता है?' इस प्रकार के ऊटपटाँग विचार मेरे मन में उठने लगे।

''सुबह होते ही मैं शहर को वापस चला गया और सीधे जज स्वियातुष्विन के पास पहुँचा । मैंने उससे कहा—'साहब, मुझे गिरफ्तार करने की कृपा कीजिए; मैं एक चोर हूँ।' जज बड़े भले स्वभाव का आदमी जान पड़ा । वह शान्त-प्रकृति का था, पर था मूर्ख ।

''उसने पूछा—'तुम क्यों अपनी चोरी स्वीकार करना चाहते हो ? क्या अपने साथियों से तुम्हारा झगड़ा हो गया है ? या चोरी के माल के हिस्सा-बाँट के सिलसिले में उनसे तुम्हारी खटपट हो गई है ?'

"मैंने कहा—'मेरा कोई साथी नहीं था; मैंने अकेले ही चोरी की है।' इसके बाद मैंने अपने जीवन की सारी कथा उसके आगे कह सुनाई, ठीक जिस प्रकार मैं इस समय आपको सुना रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि ईश्वर ने कैसा निष्ठुर खेल मेरे साथ खेला है।''

यहाँ पर मैंने उसकी बात बीच ही में काटते हुए कहा—''पर स्टीपन इलिच, तुम इस बात के लिये ईश्वर को क्यों दोषी ठहराते हो ? शैतान का दोष क्यों नहीं बताते ?''

बुह्दे ने अत्यन्त शान्त भाव से निश्चित विश्वास पूर्वक उत्तर दिया—
'शैतान कहीं नहीं है । लोगों ने अपनी नीचता की सक्षाई के लिये
उसे गढ़ डाला है । शैतान किसी चालवाज़ की बुद्धि की उपज है ।
ईश्वर का लाभ भी इस उद्देश्य के भीतर छिपा है, ताकि किसी अन्याय

के लिये उसपर किसी प्रकार का दोष आरोपित न किया जा सके। ईश्वर और मनुष्य-इन दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं है। जिन-जिन व्यक्तियों की तुलना रौतान से की गई है—युदास, केन, ज़ार, प्रचण्ड आइवान—वे सब मनुष्य की बुद्धि की उपज के सिवा और कुछ नहीं हैं; उनका आविष्कार इस उद्देश्य से किया गया है कि जन-साधारण के पाशविक कमों और सिख्यत पापों का उत्तरदायी एकमात्र व्यक्ति को बनाया जाय। मैं ठीक कहता हूँ, आप विश्वास करें। हाँ, इम लोग, जो कि घोर नीच और पापी हैं, अपने पापों से स्वयं जकड़े जाते हैं, और तब इम किसी ऐसे व्यक्ति का आविष्कार करने लगते हैं जो इम से भी अधिक नीच हो—अर्थात् शैतान। इम सोचते हैं कि इम बुरे हैं, पर बहुत बुरे नहीं—ऐसे लोग भी वर्तमान हैं जो इमसे भी अधिक नीच हैं।

''पर में अपने जज के सम्बन्ध में कह रहा था। उसके कमरे की दीवारों पर कुछ चित्र टँगे थे और सारा-कमरा बहुत अच्छे ढङ्क से सजा हुआ था। उसके मुख में दया का भाव वर्तमान था, हालाँकि इस बात से कुछ बनता-बिगड़ता नहीं, क्योंकि अक्सर सड़ी-गली चीजें शानदार साइनबोर्ड की आड़ में बिकती हैं। कुछ भी हो, जब में उसे अपना किस्सा सुना रहा था, तो ऊपर के कमरे में कोई पियानो बजा रहा था। पियानो की आवाज मेरे कानों को बहुत खटक रही थी। मैंने मन-ही-मन कहा—''यह देखो ईश्वर, तुमने यह सब कैसा गड़ुबड़ कर डाला है।"

''मैं बहुत देर तक बोलता रहा, और जज इस प्रकार ध्यानमय होकर सुन रहा था, जिस तरह कोई धार्मिक बुढ़िया गिर्जे में पादड़ी की बातें सुनती है। पर वह मेरी बातें समझ नहीं पाया।

''उसने कहा—'मुझे तुम्हें अवश्य ही गिरफ़्तार करना पड़ेगा,

और अदालत में तुम्हारा मामला चलेगा। पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने जो बातें मुझसे कही हैं, यदि ठीक उसी तरह तुम 'ज्यूरी' के आगे भी अपना बयान दो, तो तुम निश्चय ही छूट जाओगे। मैं तुम्हारे आगे जेल नहीं, बल्कि एक धार्मिक मट देख रहा हूँ।'

''मुझे जज की इस तरह की बात सुनकर दुःख हुआ। मैंने कहा—'आप मेरी रामकहानी का एक अक्षर भी नहीं समझ पाए हैं, और अब इसके आगे मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता।'

"कुछ भी हो, उसने मुझे पुलिस-स्टेशन में भेज दिया, और वहाँ खुिभया पुलिस के आदिमियों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने कहा—'हमें अच्छी तरह माल्स है कि जो चोरियाँ स्वीकार की हैं उनमें अकेले तुम्हारा हाथ नहीं था। हमें ठीक-ठीक बताओं कि तुम्हारे साथी कहाँ हैं। तब—आओं और हमारे साथ काम करो।'

मैं इन दो में से किसी भी बात पर राज़ी न हुआ। फल यह हुआ कि वे लोग मुझे बुरी तरह परेशान करने लगे। उन्होंने मुझे खाने को कुछ भी नहीं दिया और भूखों मरने के लिये छोड़ दिया। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यहाँ मैंने जीवन में पहली बार थोड़ा बहुत कष्ट का अनुभव किया।

इसके बाद अदालत में मामला चला । मुझे अदालत की काररवाई तिनक भी पसन्द नहीं आई, और मैंने वहाँ एक शब्द भी अपने मुँह से नहीं निकाला । 'ज्यूरी' मेरे मौन से बहुत क़ुद्ध हो उठे और मुझे जेल भेज दिया गया । वहाँ मैं ऐसे लोगों के बीच पड़ा रहा जो कीड़ों और जानवरों से बेहतर नहीं थे ।

''मैंने फिर एक बार मन-ही-मन कहा—'हाय ईश्वर, तुमने यह सब कैसा गड़बड़झाला कर दिया है! कैसा गुड़-गोबर!' यह भावना बार-बार मेरे मन में उठने लगी। में इस बात पर कुछ भी महत्त्व नहीं देना चाहता था कि मनुष्य क्या कर सकता है और क्या नहीं, क्योंकि मेरे मन में यह विश्वास जम गया था कि मनुष्य के जीवन का परिचालन केवल ईश्वर द्वारा होता है।

''उस जेल्खाने के सम्बन्ध में कोई अच्छी बात मुझे याद नहीं आती, जब में कैद से छूटकर बाहर आया, तो में इधर-उधर अपने चारों ओर के जीवन पर ग़ौर करने लगा। इसके बाद में कई स्थानों में चक्कर लगाते हुए भटकता रहा, और कुछ समय बाद एक लोहे की 'फौण्ड्री' में मैंने काम किया—पर शीघ्र ही वह काम छोड़ दिया। वहाँ मुझे बहुत गरम मालूम होता था। इसके अलावा में लोहा या और किसी धातु का प्रेमी, नहीं हूँ—मेरा विश्वास है कि जीवन की सब परेशानियाँ और सब प्रकार की गन्दिगयाँ उन्हीं से पैदा होती हैं। यदि संसार में धातु न होते तो मनुष्य अधिक आराम से जीवन बिताता।

"इसके बाद मैंने एक-एक करके सब प्रकार के कामों पर हाथ लगाया—यहाँ तक कि मङ्गी का काम भी किया। कोई एक अज्ञात प्रवृत्ति मुझे गन्दे-से-गन्दे कामों की ओर आकर्षित करने लगी। अन्त में मैंने किसी ऐसे स्नानागार में काम करने का निश्चय किया जहाँ लोग स्वास्थ्य सुधारने को आते हों। प्रायः सत्रह वर्षों से मैं लोगों को नहलाने का काम कर रहा हूँ, और उन्हें भरसक किसी वात का कष्ट न पहुँचाने की चेष्टा किया करता हूँ। लोगों को तङ्ग करने में लाभ ही क्या है उससे किसी का कुछ नहीं बनता। मैं अब बिना ईश्वर के जीवन बिताता हूँ। मुझे यह सोचकर लोगों पर तरस आता है कि वे इस कदर अनाथ और असहाय हैं——और कुल मिलाकर जीवन मुझे नीरस माल्यम होता है।"

# विचित्र हत्यारा

जज एल. एन. स्विदातुखिन ने अपनी मृत्यु के प्रायः दो मास पहले एक दिन मुझसे कहा—

"विगत तेरह वर्षों के भीतर जितने भी खूनी मेरे सामने आए हैं उनमें से केवल एक व्यक्ति मेरे मन में, मनुष्य के आगे और मनुष्य के लिये, भय की भावना जगाने में समर्थ हुआ है। वह व्यक्ति है लद्दू बोड़ा हॉकनेवाला, मर्कुलाफ़। साधारण खूनी अत्यन्त निस्तेज और जड़-जीव होता है; वह आधा मनुष्य और आधा पशु होता है, और अपने दुष्कर्म के विशेषत्व को समझने में असमर्थ होता है; या वह एक नीच और चालाक व्यक्ति होता है—जाल में फँसी हुई कातर लोमड़ी की तरह; या वह एक असफल, हताश हिस्टीरिया ग्रस्त, प्रतिपल केवल एक ही बात पर विचार करते रहनेवाला, दिलजला होता है। पर जब मर्कु-लाफ 'विचार के तख़्त पर मेरे सामने खड़ा हुआ तो मुझे तत्काल ऐसा भान हुआ कि उसका व्यक्तित्व किसी असाधारण भौतिक रहस्य से घिरा हुआ है।"

स्वियातुः खिन ने अपनी आँखें आधी मूँद लीं, जैसे वह उस चित्र की स्मृति स्पष्ट रूप से अपने मन की आँखों के आगे लाना चाहता हो।

वह कहता चला गया— "एक दीर्घंकाय, चौड़े कन्धोंवाला, प्रायः पैंतालीस वर्ष का किसान, पतला किन्तु सुन्दर चेहरा, ऐसा चेहरा जैसा पवित्र मूर्तियों में पाया जाता है। एक लम्बी, अधपकी दाढ़ी, सिर के बाल घुँघराले, कपाल के दोनों सिरे गञ्जे, और कपाल के बीच में सींग की तरह लटका हुआ क्रज्जाक फैशन का भड़कदार बालों का गुच्छा। दो छोटे-छोटे गहरे गढ़ों से, जो कपाल पर लटके हुए बालों के गुच्छे से ठीक मेल खाते थे, एक जोड़ा मटमैले रङ्ग की आँखों का मुझ मार्मिक दृष्टि से घूर रहा था। उन आँखों में कोमल और करण भाव झलकता था।"

अपनी साँस से एक सड़ी गन्ध निकालते हुए—वह पेट के नास्र से पीड़ित था—जज स्वियातुखिन ने अपने मिट्टी के-से रङ्ग के मुरझाए हुए चेहरे को चञ्चल भाव से सिकोड़ा। इसके बाद कहने लगा—

"सबसे अधिक आश्चर्य मुझे उसकी आँखों के करण भाव से हुआ—में सोचने लगा कि वह भाव उसमें कहाँ से आया होगा ? और में स्वीकार करता हूँ कि उसे देखकर मेरी पेशागत उदासीनता काफूर हो गई, और एक प्रकार के आशंकापूर्ण कुत्हल ने मुझे घर दवाया— यह अनुभव मेरे लिये एकदम नया और अरुचिकर था।

"उसने मेरे प्रश्नों का उत्तर ऐसे जड़ भाव से दिया जिससे यह अनुभव होने लगता था कि वह बहुत बोलने का न आदी है न इच्छुक। उसके उत्तर बहुत संक्षित और स्पष्ट होते थे। ज़ाहिर था कि वह स्पष्ट शब्दों में सब-कुछ स्वीकार करने को तैयार है। मैंने प्रश्नों के बीच में एक ऐसी बात उससे कही जैसी में उस स्थिति में कभी किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं कह सकता था। मैंने कहा—"मर्कुलाफ, तुम देखने में बहुत सुन्दर लगते हो; तुम्हारा चेहरा खूनी की तरह नहीं दिखाई देता।

''मेरी इस तरह की बात सुनकर उसने तख़्त पर एक कुर्सी ऊपर को खींच छी, और उस पर जमकर बैठ गया, जैसे वह अभियुक्त नहीं बल्कि अतिथि बनकर आया हो। उसने अपनी हथेलियों को अपने बुटनों पर दबाकर रखा, और एक अनोखे मीठे स्वर में बोलने लगा, जैसे वह नरकुल की बाँसुरी बजा रहा हो। शायद मैंने यह ठीक उपमा नहीं दी, क्योंकि नरकुल की बाँसुरी की आवाज में कुछ नीरसता होती है।

''उसने कहा—'शायद आप यह सोचते होंगे कि यदि मैंने खून किया है तो मैं एक निरा जानवर हूँ ? नहीं, मैं जानवर नहीं हूँ, और चूँकि आप मुझ में दिलचस्पी लेते हुए जान पड़ते हैं, इसलिये मैं आपको अपनी रामकहानी सुनाऊँगा।'

''यह कहकर वह मुझे अपनी कहानी मुनाने लगा। वह अत्यन्त शान्त भाव से सिलसिलेवार सुना रहा था और अपनी सफ़ाई देने की तिनक भी चेष्टा नहीं करता था, न करणा उभाड़ने का ही प्रयत्न कर रहा था।''

जज बहुत धीरे-से अस्पष्ट शब्दों में बोल रहा था; उसके सूखे हुए ओठ, जिनपर मटमैले रङ्ग की काई लगी हुई थी, बड़ी कठिनाई से हिलते थे, और वह आँखें बन्द करके अपनी ज़बान से उन्हें तर करता जाता था। वह कहता चला गया—

''मैं स्वयं उन शब्दों को याद करके दुहराने की चेष्टा करूँगा। उसके शब्दों में एक विशेष महत्त्व था। वे ऐसे शब्द थे, जो मुझे चिकत और विभ्रान्त कर रहे थे। उसकी वह करुणा-भरी दृष्टि भी मेरे हृदय को रौंद-सी रही थी। आप समझ रहे हैं ? वह दृष्टि कातर नहीं बिक्क करुणा से पूर्ण थी। उससे ऐसा भाव प्रकट होता था जैसे वह मुझसे करुणा की प्रार्थना करने के बजाय उल्टे मुझपर तरस खा रही थी, हालाँक उन दिनों मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा था।

"उसने पहली हत्या इस परिस्थिति में की थी—शरत्काल की एक रात वह बन्दरगाह से चीनी के कुछ बोरों को उठाकर अपनी गाड़ी में भर रहा था। सहसा उसने देखा कि एक व्यक्ति गाड़ी के पीछे चल रहा है। वह व्यक्ति एक बोरे को चीरकर उसमें से चीनी निकाल कर अपनी जेवें उससे भरने लगा। मर्कुलाफ गाड़ी से नीचें उत्तरा और उसके कपाल पर एक ऐसा ज़बद्देस्त घूँसा जमाया कि वह आदमी नीचे गिर पड़ा।

''मर्कुलाफ ने मुझसे यह किस्सा बताते हुए कहा—'जब वह आदमी नीचे गिर गया तो मैंने फिर उसके एक लात जमाई, और इसके वाद फटे हुए बोरे को बाँधने लगा। वह आदमी मेरे पाँवों के नीचे पड़ा हुआ था; उसका चेहरा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था, और उसकी आँखें पूरी खुली हुई थीं और वह मुँह बाए था। उसका वह रूप देखकर मैं डर गया। मैं घुटने टेक कर बैठ गया और उसका सिर अपने दोनों घुटनों पर रखा; पर वह सिर एक स्थान पर स्थिर नहीं रह पाता था, और कभी इस ओर छढ़कता था, कभी उस ओर और सीसे से भी भारी लग रहा था। उसकी ऑखें मेरी ओर जैसे तिरछी निगाह से देख रही थीं और नाक से मेरे हाथों पर खून टपक रहा था। मैं उचकता हुआ खड़ा हुआ और चिछा उठा—हा भगवान! मैंने इसे जान से मारडाला है!

''इसके बाद मर्कुलाफ़ को पकड़ कर पुलिस स्टेशन में ले गए और वहाँ से वह जेल भेज दिया गया।

उसने कहा—'जेल में बन्द रहकर अपने आसपास के अपराधियों का जीवन देखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ने लगा जैसे मैं कुहरे के पर्दे से सब चीजों को देखता होऊँ। मैं बड़ी घबराहट मालूम करने लगा; न ठीक से सो पाता था न खाने की इच्छा होती थी; केवल दिन-रात सोचा करता कि यह कैसे सम्भव हुआ १ एक आदमी सड़क पर चल रहा था, मैंने उसपर हाथ चलाया—और—वह समास हो

बहुत ही सुन्दर ढङ्ग से बातें करता था। मेरे लिये वह पिता के समान था और सब समय मुझे "वेटा ! वेटा !" कहकर पुकारा करता था। उसकी वातें सुनकर कभी-कभी मेरे मन में बरबस यह प्रश्न उठने लगता - हे ईश्वर ! मनुष्य इतना असहाय क्यों है ? इसके बाद मैं संन्यांसी से कहता - मेरे आदरणीय पिता, पाल । आप अपने को ही र्लीजिए: आप ईश्वर से प्रेम करते हैं और वह भी निश्चय ही आप से प्रेम करता होगा: यह होने पर भी यदि मैं आपको एक घूँ सा तानकर मारूँ, तो आप एक मक्खी की तरह खतम हो जावें। तब आपकी सदय आत्मा कहाँ जावेगी ? और इस बात का तत्त्व आपकी आत्मा में नहीं, विलक मेरी दुष्ट कल्पना में वर्तमान है; में किसी भी क्षण आपकी इत्या कर सकता हूँ । और सच वात यह है कि मेरी इस प्रकार की कल्पना कुछ हीन भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बड़े मीठे ढंग से, बड़ी कोमलता से मार सकता हूँ --- आपको प्रार्थना करने का समय देकर तव आपकी इत्या कर सकता हूँ । इसका आपके पास क्या उत्तर है ?---पर वह मेरी इस बात का कोई उत्तर न दे सका। वह केवल यही कहता रहा — शैतान तुम्हारे भीतर पशुत्व की भावना जगाता है; वह सब समय तुम्हें उसकाता रहता है। मैंने उसे समझाया कि कौन मुझे उसकाता है और कौन नहीं, इस बात से कुछ आता-जाता नहीं, में केवल यह जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार उसकाये जाने से मैं किस प्रकार अपने को बचा सकता हूँ । मैंने उसे समझाया — मैं पशु नहीं हूँ. मुझ में पशु की कोई भावना वर्तमान नहीं है; बात केवल यह है कि मेरी आत्मा अपने लिये अत्यन्त आशाङ्कित हो उठी है।

" 'उसने कहा——तुम दिन-रात प्रार्थना करते रहो, जब तक कि तुम बिलकुल थक न जाओ। मैंने ऐसा ही किया, और प्रार्थना करते- करते में बहुत दुबला हो चला, और मेरे बाल भी पकने लगे, हालाँकि उस समय मेरी आयु केवल अट्टाईस वर्ष की थी। पर प्रार्थना से मेरा भय तिनक भी दूर नहीं हुआ । प्रार्थना के समय भी मैं इस प्रकार सोचता रहता--ईश्वर ! यह कैसी बात है ? मैं किसी भी क्षण किसी भी आदमी की हत्या कर सकता हैं, और कोई भी व्यक्ति जिस क्षण चाहे मेरी इत्या कर सकता है। मैं यदि सो रहा होऊँ तो कोई भी व्यक्ति एक छुरे से मेरा गला काट सकता है, या मेरे सिर पर एक ईंट या लट्ट फेंक सकता है, या और किसी भारी चीज से चोट पहुँचा सकता है। आदमी को खतम कर डालने के बहुत से उपाय हैं!—इस प्रकार के विचार मुझे सोने नहीं देते थे, और भयभीत कर डाळते थे। आरम्भ में मैं नये भरती हुए व्यक्तियों के साथ सोया करता था, और जब उनमें से कोई आदमी कुछ हिलता-डुलता तो मैं तत्काल उचककर उठ खड़ा होता और जिल्ला - नम् कौन खडवड कर रहा है? चुपचाप लेटे रहो, खूँखार कृत्ते कहीं के !--प्रत्येक व्यक्ति मुझरे घवराता था और मैं प्रत्येक व्यक्ति से भयभीत रहता था। उन लोगों ने मेरी शिकायतं की और मुझे अस्तबल में रहने के लिये भेज दिया गया। वहाँ मैं घोड़ों के बीच में शान्त भाव से रहने लगा—मैं जानता था कि पशुओं के आत्मा नहीं होती, इसलिये उनसे मुझे कोई भय नहीं था। पर फिर भी मैं केवल एक आँख बन्द करके सोता था।'

''जब मर्कुलाफ़ का प्रायिश्चत्त समाप्त हो गया तो उसने गाड़ीवान की हैसियत से एक दूसरी नौकरी प्राप्त कर ली, और शहर के बाहर किसी बाग में एकान्त भाव से रहने लगा।

''उसने मुझसे कहा--'मैं स्वप्न की दुनिया में रहनेवाले आदमी

की तरह जीवन विताता था। दूसरे गाड़ीवान मुझसे पूछा करते—वेिसली तुम इस तरह उदास क्यों रहते हो ? क्या तुम संन्यास धारण करने की तैयारी कर रहे हो ?—मैं क्यों संन्यास धारण करना चाहूँगा ?

मठों में भी लोग रहते हैं और उसके बाहर भी—और जहाँ कहीं भी आदमी रहते हों वहीं भय है। मैं लोगों को देखता और सोचता— ईश्वर तुम्हारी सहायता करे ! तुम्हारा जीवन अनिश्चित है और मुझसे अपनी रक्षा करने का कोई साधन तुम्हारे पास नहीं है, ठीक जिस तरह तुमसे अपनी रक्षा करने का कोई उपाय मेरे पास नहीं है!— जरा आप ही सोचें, जनाब, कि इस प्रकार का भार अपने हृदय पर लिए मेरे लिये जीना कैसा कठिन हो गया होगा!"

स्वियातुखिन ने एक आह भरी और काले रेशम की टोपी को अपनी गर्जी खोपड़ी पर; जो एक पुरानी, सफ़ेद हड्डी की तरह दिखाई देती थी, सजाने लगा। इसके बाद वह बोला—

"मर्कुलाक स्वयं अपनी उस बात पर मुस्कराया। और उस अप्रत्याशित मुसकान ने उसके सुन्दर, सुडौल चेहरे को इस कदर विकृत रूप दिया कि तत्काल मेरे मन में यह विश्वास जम गया कि यह आदमी प्रा पिशाच है। बहुत सम्भव है, उसने उसी विचित्र मुसकान के साथ हत्याएँ की होंगी। मेरे मन में एक अनोखे भौतिक भय की-सी भावना जग उठी। वह अपने मुख पर कुछ खीझ का-सा भाव प्रकट करते हुए कहता चला गया—'इस प्रकार में एक मुर्गी की तरह अपने पेट में अण्डा लिए जीवन बिताने लगा। में जानता हूँ कि वह अण्डा सड़ा हुआ है, और किसी भी क्षण ऐसा हो सकता है कि मेरे भीतर का वह अण्डा फूट पड़ेगा। तब मेरी क्या दशा होगी? मैं नहीं जानता, और न इस सम्बन्ध में कुछ अनुमान करने का साहस ही कर सकता हूँ।

पर इतना अनुमान मैं अवश्य कर सकता हूँ कि जो-कुछ भी होगा, बड़ा भयावना होगा।'

''मैंने मर्कुलाफ से पूछा कि कभी उसने आत्महत्या करने की भी चेष्टा की है या नहीं । मेरा यह प्रश्न सुनकर क्षण-भर के लिये वह चुप रहा; इसके बाद उसकी भींहें डोलने लगी, और उसने उत्तर दिया—'सुझे याद नहीं आता—नहीं—मेरा ऐसा खयाल है कि मैंने कभी इस प्रकार की चेष्टा नहीं की।'

''इसके बाद वह विस्मित और प्रश्न-भरी दृष्टि से मेरी ओर देखता हुआ, सम्भवतः सच्चे हृदय से बोला—'यह कैसे सम्भव हुआ मैंने कभी आत्महत्या की बात नहीं सोची ? सचमुच यह बड़े आश्चर्य की बात है।'

"यह कहकर उसने अपने घुटने पर अपनी हथेली से आघात किया, और अदालत के एक कोने की ओर शून्यभाव से देखते हुए बोला—'हाँ, हाँ, ठीक हैं; आपको माल्यम होना चाहिये कि मैं अपनी आत्मा को स्वतन्त्रता नहीं देना चाहता था। मैं दूसरे लोगों के सम्बन्ध में अपना कुत्हल और अपनी आत्मा की कायरता के कारण अत्यन्त पीड़ित रहता था। अपने सम्बन्ध में में भूल गया; पर मेरो आत्मा सब समय एक मात्र इस विचार में मग्न रहती थी—यदि मैं इस व्यक्ति की हत्या कर डाल्टूँ तो उसका क्या परिणाम होगा ?'

"दो वर्ष बाद मर्कुलाफ़ ने मात्रेरका नाम की एक माली की लड़की की हत्या की । उस हत्या का वर्णन मर्कुलाफ़ ने बड़े अस्पष्ट ढङ्क से किया, जैसे वह स्वयं अपने उस दुष्कर्म के उद्देश्य से परिचित न हो । उसकी बातों से मैं यह अनुमान लगा पाया कि वह लड़की कुछ सिड़ी-सी थी । उसने कहा—'उसे एक विशेष प्रकार के ''फिट'' आया करते

थे, जो उसकी बुद्धि को लोप कर देते थे। ऐसे अवसरों पर वह बाग का काम छोडकर मुँह बाए केवल मुस्कराती रहती जिससे ऐसा अनुभव होने लगता जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उसे अपने पास चले आने के लिये सङ्केत कर रहा है। उस समय स्पष्ट ही वह चारों ओर केवल शून्य के सिवा और कुछ न देखती, और पेड़ों, झाड़ियों और दीवारों से टकराती हुई आगे को वहे चलने की चेष्टा करती। एक दिन उसने इसी हालत में एक उलटाए हुए पाँचे पर पाँव रख दिया; फल यह हुआ कि उसके पाँव पर चोट आ गई और ख़न का फव्वारा फुट पडा: पर वह फिर भी चलती ही रही--स्पष्ट ही उसे चोट के कारण कुछ भी दर्द महस्रस नहीं हो रहा था और उसके चेहरे पर एक बल तक नहीं पड़ा था। वह बड़ी वदस्रत और मोटी थी, और अपने सिडीपन के कारण अपने चरित्र के सम्बन्ध में लापरवाह थी। वह बुरे काम के लिये किसानों को अपने पास बुलाती, और वे उसके सिडीपन का पूरा लाभ उठाते थे। उसने मुझे भी अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करके बहुत तङ्ग किया, पर मुझे बहुत सी दूसरी बातों पर सोच-विचार करने से इन सब बातों के लिये फ़र्सत नहीं थी। फिर भी उसके स्वभाव की एक विशेष बात ने मुझे प्रभावित किया—वह यह कि उस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था--चाहे वह किसी खन्दक में जा गिरती चाहे किसी ढाछुवाँ छत पर से उसके पैर फिसल पड़ते, इर हालत में वह सही-सलामत निकल आती। और कोई दसरा होता तो या तो उसके पाँव में मोच आ जाती या उसकी कोई इड्डी-पसली ट्रट जाती: पर उसे कुछ भी नहीं होता था। इसमें सन्देह नहीं कि उसका चमड़ा जगह-जगह ख़रच जाता, पर उससे उसे चलने-फिरने में किसी प्रकार की असुविधा न होती। ऐसा मालूम होता था जैसे

उसके लिये संसार में कहीं किसी प्रकार का खतरा नहीं है। मैंने इतवार के रोज़ खुळे-आम उसकी हत्या की। मैं बाग के फाटक के पास एक बच्च पर बैठा हुआ था, और वह घृणित रूप से मुझे प्रेमपूर्ण हाव-भाव जताने लगी—इसलिये मैंने एक लकड़ी उठाकर उसके सिर पर ऐसा मारा कि लड़खड़ाती हुई नीचे गिरी और फिर न हिली न डुली। मैंने गौर से देखा—वह मर चुकी थी। मैं सिर पर हाथ रखकर उसके पास बैठ गया और मेरे मुँह से यह चीख़ निकल पड़ी—हे ईश्वर! मुझे हो क्या गया है ? यह दुर्बलता, यह बेबसी क्यों ?—'

"मकुँलाफ झटके के साथ वोल रहा था, जैसे सिन्नपात की हालत में बड़बड़ा रहा हो। मनुष्यों की वेबसी पर काफ़ी देर तक वह लेकचर बघारता रहा, और उसकी आँखों में एक विषादपूर्ण भय का भाव निरन्तर झलक रहा था। घीरे-घीरे उसके वैरागी के समान रूखे और उदासीन चेहरे में एक घनी छाया घिर आई और वह अपने दाँतों के बीच से प्रायः फुफकारते हुए बोला—'ज्रा इस बात पर गौर कीजिए, साहब, मैं इसी क्षण एक चोट से आपकी हत्या कर सकता हूँ! ज्रा सोचिए! कौन मुझे ऐसा करने से रोक सकता है शकोन ऐसी बात है जो इस काम में बाधा पहुँचा सकती है शकोई भी नहीं!—'

"उस लड़की की हत्या के लिये उसे तीन साल की क़ैद की सजा हुई। उसका कहना था कि उसे कड़ी सजा न मिलने का कारण उसके वकील की दक्षता है। उसने अपने उस वकील की निन्दा करते हुए कहा—'वह एक जवान छोकरा था, उसके सिर के बाल बिखरे हुए थे और वह बड़ा वकाल था। वह ज्यूरी से बार-बार कहता था—इस आदमी के विरुद्ध एक शब्द भी कोई कैसे कह सकता है १ एक भी गवाह उसके खिलाफ बोलने का साहस न कर सका। इसके अलावा,

यह बात सब लोग स्वीकार कर चुके हैं कि मृत स्त्री अधपगली और चिरत्रहीन थी। ये वकील भी क्या खूब होते हैं! यह केवल पागलपन और समय की बरबादी है। दुष्कर्म करने के पहले मैं अपने से अपनी सफाई दे सकता हूँ, पर एक बार जहाँ अपराध कर लिया, फिर किसी की सहायता मैं नहीं चाहता। जब तक मैं स्थिर खड़ा हूँ तब तक आप मुझे पकड़ सकते हैं, पर जहाँ मैंने दौड़ना ग्रुरू किया, आप फिर किसी भी हालत में मुझे नहीं पकड़ सकते! यदि मैं दौड़ने लगूँ तो मैं तब तक दौड़ता चला जाऊँगा जब तक मैं थकान के कारण गिर न पहूँ। पर जेलखाना!—यह केवल मूर्खता और निकम्मापन है।

"भें जेल से जब लौटा, तो ऐसा अकचकाया हुआ था कि कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आती थी। लोग इधर उधर पैदल चलते थे, गाड़ियों में जाते थे, काम करते थे, मकान बनाते थे, पर मैं सब समय केवल यही सोचता रहता—मैं किसी भी समय किसी भी आदमी की हत्या कर सकता हूँ, और कोई भी आदमी मेरी हत्या कर सकता है! यह कैसी भयक्कर बात है!—और मुझे ऐसा जान पड़ता था कि मेरी बाँहें प्रतिपल बढ़ती चली जाती हैं, और वे मेरी अपनी बाँहें नहीं बित्क किसी ग़ैर की हो गई हैं। मैंने शराब पीना शुरू किया, पर अधिक समय तक पी न सका; क्योंकि उसे पीने से मेरा जी मचलाने लगता था। जब-कभी मैं थोड़ी-सी अधिक पी लेता, तो मैं रोने लगता, और एक कोने में लिपकर रोते हुए कहता—मैं एक मनुष्य नहीं बित्क मनहूस हूँ, और जीवन मेरे लिये नहीं है।—मैं शराब पीने पर नशे में नहीं आता था पर जब न पीता था तब मुझे पियकड़ों का-सा नशा माल्यम होता था। मैं प्रत्येक व्यक्ति पर पागल कुत्ते की तरह मूँकने लगा और लोगों को डराकर अपने पास से भगा देता। और स्वयं मैं लोगों

से भयभीत रहता। सब समय मैं केवल सोचता रहता—या मैं इस आदमी की हत्या कर डालूँगा या वह मेरी हत्या करेगा।—मन की इस दशा में मैं खिड़की के शीशे पर छटपटानेवाली मक्खी की तरह चलता रहा—शीशा किसी भी समय टूट सकता था, और उसके टूटने पर मैं अवश्य ही गिर पड़ता; कहाँ गिरता, ईश्वर ही जाने!

" 'अपने मालिक, आइवान किरिलिच, की हत्या भी मैंने उसी कारण से की--कुतृहल । वह बड़ा प्रसन्न चित्त और दयालु था, और था आश्चर्यजनक रूप से साहसी। जब उसके किसी पड़ोसी के घर आग लगी थी. तो उसने एक अमर वीर की तरह साहस का काम किया था। वह सीघे आग की लपटों के बीच से होकर प्रायः रेंगते हए भीतर चला गया और बूढ़ी दाई को उठाकर बाहर ले आया; इसके बाद फिर एक बार वह उसी तरह जाकर दाई का बक्स उठा लाया, क्योंकि बुढ़िया अपने बक्स के लिये बहुत रो रही थी। आह्वान किरिलिच बड़ा मला आदमी था, ईश्वर उसकी आत्मा को शान्ति दे! यह सच है कि मैंने उसे जान से मार डालने के पहले पीड़ित किया। दुसरे व्यक्तियों को मैंने तत्काल मार डाला, पर आइवान को मैंने सता-कर मारा--मैं यह देखना चाहता था कि वह भयभीत होता है या नहीं। पर चूँकि उसका शरीर बहुत क्षीण था, इसलिये उसका दम घुटने में बहुत देर न लगी। उसकी चीख सुनकर लोग दौड़े चले आए, और मुझे पीटकर मेरे हाथ पाँव बाँधना चाहते थे, पर मैंने उन लोगों से कहा-मूर्खों! मेरे हाथ बाँधकर क्या करोगे, मेरी आत्मा को बाँघो !---'

''मर्कुलाक जब अपना किस्ला समाप्त कर चुका, तो उसने अपने मुँह का पसीना पोंछा, और प्रायः हाँफते हुए बोला—'जज साहब, मुझे खूब कड़ी सज्ञा दीजिए, मौत की सजा, वर्ना सब वेकार है। मैं लोगों के बीच में रह नहीं सकता—जेल में भी नहीं। मैंने अपनी आत्मा के विरुद्ध अपराध किया है। अब मैं उससे ऊब उठा हूँ, और मुझे भय है कि कहीं फिर मैं उसकी परीक्षा लेना शुरू न कर दूँ, जिसका फल यह होगा कि कुछ और व्यक्तियों को उसका शिकार बनना पड़ेगा। मुझे हमेशा के लिये अलग कर दीजिए, साहब, अवश्य कर दीजिए...!"

यहाँ पर जज ने अपनी मृतप्राय आँखें मींच लीं, और फिर कहा—''उसने स्वयं अपने हाथ से अपने को समाप्त कर डाला। काल कोठरी में जिस जङ्कीर से उसके हाथ-पाँव वँधे थे उससे उसने अपना गला घोंट डाला—होतान जाने, किस तरह! मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा, पर जेलर ने मुझे बताया। जेलर ने यह भी कहा कि इस प्रकार के अत्यन्त कष्टकर और कठिन उपाय से आत्महत्या करने के लिये बड़ी प्रवल इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।"

इसके बाद अपनी दोनों आँखें बन्द करके स्वियातुखिन वड़बड़ाते हुए बोला——''सम्भवतः मैंने मर्कुलाफ को आत्महत्या के लिये प्रेरित किया था......हाँ.....देखा मित्र, एक साधारण रूसी किसान होने पर भी उसके रङ्ग-ढङ्ग......हाँ......इस विषय पर तुम्हारी क्या राय है ?''

## "आत्मा का भोजन"

जब मैं ए. ए. जे. से मिलने गया तो माल्स हुआ कि वह मकान पर नहीं है। मकान की मालकिन ने कहा—"वह बड़े तेज कदम रखता हुआ कहीं चला गया है।" मकान की मालकिन एक प्रिय-दर्शन बुढ़िया थी। वह चश्मा लगाए थी और उसके बाएँ गाल पर एक बालों से युक्त तिल था। उसने मुझसे कुछ देर बैठकर आराम करने का अनुरोध किया, और फिर मन्द-मन्द मुस्कराती हुई बोली—

''मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब लोग, जो आजकल के नौजवान हो, ऐसी तेज चाल से अपना जीवन बिताते हो जैसे किसी ने तुम्हें तोफ से गोले की तरह छोड़ दिया हो। पिछले जमाने के लोग बड़ी घीमी रफ़्तार से जीवन बिताते थे। उनके चलने का ढङ्ग मी कुछ दूसरा ही था। इनके जूते इतनी जल्दी घिसते नहीं थे——इसलिये नहीं कि चमड़ा अधिक मज़बूत होता था, बल्कि इसलिये कि वे बड़ी सावधानी से, सँमल-सँमल कर चलते थे।

"उदाहरण के लिये, तुम्हारे मित्र जे. के यहाँ आने के पहले इस कमरे में एक हस्तिलिप-कला का शिक्षक रहता था, जिसका नाम एलेक्से एलेक्सेविच कुजमिन था। वह आश्चर्यजनक शान्त प्रकृति का आदमी था। वह कितना शान्त रहता था, इस बात की कल्पना ही आश्चर्य में डाल देती है। वह सुबह उठकर अपने जूते साफ करता, अपने कपड़ों पर बश फेरता, इसके बाद नहा-धोकर कपड़े पहनता, और ये सब काम ऐसे शान्त भाव से करता कि ऐसा माल्यम होता जैसे उसकी कल्पना में सारे शहर के निवासी सोए हुए हों, और उसे यह भय हो कि कहीं कोई जग न जाय। वह प्रतिदिन प्रार्थना करता था, और फिर उसके बाद एक ग्लास चाय पीता, और चाय के साथ एक अण्डा और एक दुकड़ा रोटी का खाता था। इसके बाद युनिवर्सिटी जाता। युनिवर्सिटी से लीटकर खाना खाता, कुछ देर आराम करता और तब या तो चित्र खींचने बैठ जाता या चित्रों के लिये 'फ्रेम'

तैयार करता । यहाँ जो ये चित्र टँगे हैं वे सब उसीके बनाए हुए हैं।"

मेंने देखा कि उस छोटे-से कमरे की दीवारें पेन्सिल से खींचे हुए चित्रों से सजी हुई हैं, और उत्पर घर के बने हुए 'फ्रेम' चढ़ाए गए हैं। प्रायः सभी चित्रों में वेद-मजन्ँ और भोजपत्र के पेड़ अङ्कित थे—कुछ में क्रव्रों के ऊपर, कुछ में तलैयों के ऊपर और कुछ में पुरानी पनचिक्क्यों के अगल-बगल में उगे हुए दिखाए गए थे। केवल एक छोटा-सा चित्र कुछ भिन्न था। उसमें बड़ी सावधानी से एक तङ्ग रास्ता अङ्कित किया गया था, जो एक पहाड़ी के ऊपर तक जाता था; सारा रास्ता किसी एक पेड़ की विशाल जड़ से, जो एक दीर्घ सर्प की तरह दिखाई देती थी, घिरा हुआ था, और उस पेड़ की चोटी टूटी-हुई थी, और उसकी कुछ स्रुवी टहनियाँ दिखाई देती थीं।

उन चित्रों पर एक स्निग्ध दृष्टि फेरते हुए बूढ़ी मकान-मालकिन स्नेह्पूर्वक कहने लगी—''शाम को जब अन्धेरा होने लगता तब वह बाहर निकलता, और जिस दिन बदली छाई रहती या वर्षा होती उस दिन वह खास तौर पर बाहर निकलना पमन्द करता। इसका फल यह हुआ कि एक दिन उसे मदीं ने पकड़ लिया। मैं उससे पूछा करती—'तुम ऐसे मौसम में बाहर निकलना क्यों पमन्द करते हो?' वह उत्तर देता—'ऐसे मौसम में सड़क पर बहुत कम लोग चलते-फिरते हैं। मैं संकोची प्रकृति का आदमी हूँ और लोगों से मिलना-जुलना विशेष पमन्द नहीं करता। जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मेरे मन में उनके सम्बन्ध में बुरी धारणा उत्पन्न होने लगती है, और मैं इस तरह की भावना से बचना चाहता हूँ।'

''वह अपनी टोपीं और लबादा पहन कर एक छाता हाथ में लिए हुए चुपचाप एक किनारे से होकर चलता। जब कोई व्यक्ति उस तरफ मे होता हुआ आता, तो वह चुपचाप अलग हट जाता और उसके लिये गस्ता छोड़ देता। वह बड़े हलके कदमों से चलता, जैसे मिटी पर पाँव ही न रखता हो। वह बड़ा करुण व्यक्ति था। दुबला-पतला था, बाल उसके उज्जवल रङ्ग के थे, नाक उसकी सिरे पर कुछ मुड़ी हुई-सी थी, दाढ़ी-मूँछ सफाचट रहती थी, और चालीस वर्ष के करीब आयु होने पर भी वह जवान दिखाई देता था। जब उसे खाँसी आती तो वह मुँहपर रूमाल डाल लेता, ताकि खाँसने का शब्द अधिक न सुनाई पड़े। मैं कभी-कभी उसकी ओर बड़ी प्रशंसा की दृष्टि से देखती और होच्ही—- काश कि संसार के सभी पुरुष इसी तरह होते!

"एक दिन मैंने उससे पूछा— 'इस तरह अकेले जीवन विताने से तुम्हारा जी क्या कभी नहीं उकताता ?' उसने उत्तर दिया— 'नहीं, कत्तई नहीं । मैं अपनी आत्मा के सङ्ग में रहता हूँ, और आत्मा यह नहीं जानती कि ऊन क्या बला है । जी ऊबना एक शारीरिक पीड़ा है ।' वह सदा इसी दङ्ग से बात करता था— बड़े गम्भीर भाव से, एक स्याने आदमी की तरह ?

''मैंने पूछा—'क्या यह सम्भव है कि स्त्रियों से तुम्हें कोई दिल-चस्पी नहीं है, और ग्रहस्थ-जीवन के सम्बन्ध में तुम कभी कुछ नहीं सोचते ?' उसने उत्तर दिया—'नहीं, इस ओर मेरी प्रकृति नहीं है। ग्रहस्थ-जीवन से आदमी की चिन्ताएँ बहुत बढ़ जाती हैं; इसके अति-रिक्त मेरा स्वास्थ्य भी उसके योग्य नहीं है।'

"प्रायः तीन वर्ष तक मेरा किरायेदार रहा—एक छोटे से निरीह चूहें की तरह—इसके बाद अपना स्वास्थ्य सुधारने के उद्देश्य से उसने घोड़ी के दूध का कल्प करने का विचार किया, और यह मकान छोड़कर चला गया। कुछ समय बाद मैंने सुना उसकी मृत्यु हो गई। मैं बहुत दिनों तक इस प्रतीक्षा में रही कि कोई व्यक्ति उसकी सम्पत्ति के हक़दार की हैसियत से आकर उसकी चीजें इस मकान से उठा ले जाय। पर शायद उसके न तो कोई रिश्तेदार थे न मित्र, क्योंकि कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं आया, और उसकी चीजें अभी तक यहीं पड़ी हुई हैं—एक छोटा-सा जांधिया, ये तसवीरें और एक कापी, जिसमें उसके हाथ के लिखे नोट हैं।"

मैंने बुढ़िया से वह कापी दिखाने की प्रार्थना की । वह एक दराज्ञाली मेज के भीतर से एक मोटी कापी निकाल लाई, जिसकी जिल्द काले रङ्ग के 'केलिको' से वँधी थीं। जिल्द के उपर एक टुकड़ा गत्ते का चिपकाया हुआ था जिसपर गोधिक अक्षरों में लिखा था—

आत्मा का भोजन
स्मृति के लिये लिखित नोट
ए. ए. के.—मेरा
ईस्वी सन्
१८८९, ३ जनवरी

प्रथम १९८ पर एक अलङ्कार चित्र कलम से अङ्कित किया गया था। चित्र इस प्रकार था—बल्द्रत तथा 'मेयल' वृक्ष के पत्तियों से बने हुए ढाँचे के भीतर एक टूँट, जिस पर एक सर्प कुण्डली के आकार में घेरा बाँधे था; उस सर्प का सिर हवा में था और उसके खुले मुँह के भीतर विष-भरे दन्त दिखाई देते थे। उसी पन्ने पर प्रारम्भिक प्रवचन के रूप में बड़ी सुन्दर हस्तलिप में गोल अक्षरों में लिखा हुआ था—

"शीत्र ही यह भेद खुला कि उस काग्रड में बहुत-से ईसाई शरीक थे,—जब कभी किसी ज़ुर्म की जाँच की जाती है, अक्सर ऐसा ही पाया जाता है।"

## —सम्राट् त्राजान को प्लाइनियुस के पत्र से ]

इसके बाद अकस्मात् एक दूसरी ही क्रिस्म की हस्तिलिपि पर नजर पड़ती थी, जिसके अक्षर कुछ बड़े थे और थे सजे-मँजे और छल्छेदार । उन छल्लेदार अक्षरों में लिखा था—

मैं कोरिन्थियन एपोलोक्ष की तुलना में बहुत अधिक चतुर हूँ, इसके अलावा वह पियक्कड़ था।

प्रायः प्रत्येक पन्ने पर किसी-न-किसी प्रकार चित्र अङ्कित था, जिनमें ज़्यादातर एक नकटी स्त्री का चेहरा रहता था। कापी में नोट अधिक नहीं थे, ज़्यादातर कुछ पंक्तियों में ही प्रत्येक नोट समाप्त हो जाता था। पर यह बात ध्यान देने योग्य थी कि प्रत्येक नोट बड़े सुन्दर और सजे हुए अक्षरों में सावधानी से लिखा गया था। कहीं एक छोटा सा भी धब्बा नहीं पाया जाता था, न किसी प्रकार की गल्ती ही नजर आती थी। सारी चीज में एक प्रकार की सम्पूर्णता का भाव पाया जाता था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता था कि मज़मून पहले किसी दूसरे काग्ज़ पर लिखकर तैयार किए जाने के बाद उस कापी पर उतारा गया है।

उस कापी में लिखी गई बातों के सम्बन्ध में दिलचस्पी बढ़ती चली जाती थी। मैंने उसे अपने पास रख लिया और उसे लेकर घर चला गया। उस काली कापी में लिखी गई कुछ बातें इस प्रकार हैं—

न्थाकथित कला प्रधान रूप से भिन्न-भिन्न प्रकार के जुमों श्रोर दुष्कमों के निरूपण श्रोर वर्णन से श्रपना खुराक जुटाती है, श्रोर मैंने इस बात पर ग़ौर किया है कि दुष्कम जितना ही श्रिधिक हीन होता है उसके वर्णन से सम्बन्धित पुस्तक भी उतनी ही

**<sup>\*</sup>एक रूसी लेखक का छ्यनाम ।** 

श्रिषक दिलचस्पी के साथ पढ़ी जाती है, श्रीर उस दुष्कर्म की प्रशंसा भी उसी परिमाण में होती है। सव बातों पर ध्यान देने के बाद यह कहा जा सकता है कि कला में दिलचस्पी लेना दुष्कर्म की प्रवृति में दिलचस्पी लेने के समान हे। इस बात से स्पष्ट है कि नाजवानों पर कला का श्रस्वास्थ्य कर प्रभाव पड़ना श्रनिवार्य है।

'कार्प' जाति की मछली को वनाते समय उसमें गाजर टूँसना चाहिये. पर कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता।

गालिख़ का राजकुमार व्लादीमीर हङ्गरी के राजा की सेवा में चार वर्ष तक नियुक्त रहा । इसके वाद गालिख़ वापस त्राकर उसने त्रपना समय गिर्जों के निर्माण में बिताया ।

प्रत्येक प्रकार के दुष्कर्म के लिये एक अन्दरूनी दत्तता की आवश्यकता होती है—विशेष करके नरहत्या के लिये।

एप. त्राफ कोर. की कुछ वीभत्स पंक्तियों में मुक्त पर परि-हास-पूर्ण छींटे कसे हैं । कुछ भी हो मैं उसके विद्वेषात्मक भाव के प्रति पूर्णतः उदासीन होकर उन पंक्तियों को नीचे उद्धृत करता हूँ—

त्रात्मा को त्रधिक लचीला होना चाहिये; त्रर्थात् , त्रधिक नमनीय, एक त्रौजार की तरह;

<sup>\*</sup>सम्भवतः कोरिन्थियन एपोलो से श्राशय है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। श्रमुवादक—

प्रत्येक व्यक्ति को श्राध्यात्मिक कसरत करना चाहिये; श्रर्थात्, स्पष्ट सरल शब्दों में चोंचलेबाजी का मज़ा लेना चाहिये। \* \* \*

सफल, ऋर्थात् ऋदिएडत, हत्या वह हो सकती है जो ऋप-त्याशित रूप से की जाय।

इस प्रकार के अत्यन्त विचित्र विचार उस शान्त, सौम्य व्यक्ति द्वारा विभिन्न प्रकार की हस्तिलिपियों में लिखे गए थे, जिनसे उसके लिपि-कौशल का परिचय मिलता था। पर हत्या-सम्बन्धी जितनी भी बातें उसने उस कापी में लिखी थीं वे ठीक उसी प्रकार के सुन्दर, सुडौल, गोल अक्षरों में लिखी गई थीं, जिनमें सम्राट्त्राजन के नाम प्लाइनी के पत्र का उद्धरण लिखा गया था।

सुन्दर छल्लेदार अक्षरों में उसने लिखा था— नोच-विचार करना प्रत्येक शिक्तित व्यक्ति का कर्तव्य है। आलङ्कारिक, स्लेवानिक अक्षरों में लिखा था— मैं कभी श्रपमानों को नहीं भुलाना चाहूँगा। और सडौल, गोल अक्षरों में उसने लिखा था—

श्रप्रत्याशित रूप से हत्या करने का श्राश्य यह नहीं है कि उिह्म व्यक्ति के जीवन का श्रध्ययन पहले से बड़ी सावधानी के साथ न किया जाय । विशेष रूप से महत्वपूर्ण बातें ये हैं—उसके घूमने-फिरने के स्थान श्रीर समय; उिह्म व्यक्ति किन-किन समयों में लेकचर देकर लौटता है; रात में वह ठीक किस समय क्लब से लौटता है।

दो पेज बोल्गा नदी में 'बोटिङ्ग पार्टी' के नीरस वर्णन में स्नर्च किए गए थे। इसके बाद ढाछुवाँ अक्षरों में लिखा गया था-- पाल. पेट्र. की यह गन्दी आदत है कि वह अपने घुटने के निचले हिस्से को अपनी उँगली से खुजाती रहती है। एक टाँग को दूसरी टाँग पर रखकर बैठना पसन्द करती है, इसीसे घुटने के नीचे खुजली मालूम होती है। इस प्रकार बैठने से रक्त का प्रवाह रुक जाता है। उसका मूर्च साथी इस वात पर ग़ौर नहीं करता। वह विलकुल लग्ठ है। और उसकी सिङ्गनी को बार-बार यह कहने की चुरी आदत पड़ी हुई है—'नहीं तो! सचमुच?"—उसके ओठों पर इस प्रकार की वात वड़ी व्यङ्गपूर्ण लगती है।

पोलीन—ऋर्थात् पेलेजिया, पेलेजियो—यह एक गॅवारू नाम लगता है।

इसके बाद फिर गोल अक्षरों में--

शहर छोड़कर अप्रत्याशित रूप से वापस आने का ढक्न-एक गाड़ी पकड़ ली जाय-"गाड़ी पकड़ ली जाय" ऐसा कहना मूर्खतापूर्ण है-कहना चाहिये कि "एक गाड़ी किराये पर ली जाय"-इसके बाद घर की ओर लौटते हुए रास्ते में अकस्मात् पेट में दर्द का बहाना बता कर गाड़ी पर से बाहर कूद पड़ना चाहिये, और फिर नियत स्थान की ओर लपक कर निर्दिष्ट व्यक्ति की हत्या करके फिर गाड़ी में बैठकर वापस जाना चाहिये!

एक स्थान पर एक स्त्री और एक छोटे पाँववाले कदाकार पुरुष का चित्र था। उस व्यक्ति का चेहरा छोटे आकार का था और उसकी आँखों के स्थान पर प्रश्न के चिह्न बने हुए थे। उसकी एक घनी दाढ़ी भी उभरी हुई दिखाई गई थी।

इसके बाद 'आल्ङ्कारिक अक्षरों में लिखा हुआ था— वह उस वुढ़िया डायन, निस्सोव्सकी नाम की कवयित्री, के यहाँ हाजिरी वजाने लगा। उस डायन के यहाँ सभी स्थानीय कान्तिकारी इकट्टा होते हैं।

और फिर गोल अक्षरों में-

कार्य की ज्ञाकस्मिकता सफलता की 'गारन्टी' है। एक बुड्हे गाडीवान की,—हो सके तो चीरा दृष्टिवाले की—गाडी किराये पर कर ली जाय । उसके बाद दोनों हाथों से पेट दावते हुए यह भाव जताया जाय कि पेट में बहुत दर्द है, श्रीर तब श्रकस्मात् गाड़ी पर से कृद पड़े। जिस गली पर वह विशेष व्यक्ति हो वहाँ जाकर सीधे उसके पास पहुँचा जाय, साथ ही यह भाव जताया जाय जैसे उसे पहचाना ही नहीं । इससे वह ऋकचका उठेगा । उससे कुछ श्चागे बढ़कर फिर सहसा लौटा जाय श्चौर ठीक स्थान पर चोट किया जाय । ( यहाँ पर कापी में किसी लैटिन शब्द का संचिप्त रूप उल्लिखित है।) इसके बाद शीघ्र गति से गाड़ीवाले के पास वापस चले जाना चाहिये, और अपने वेस्टकोट का बटन लगाते हुए उसके साथ एक गन्दा मज़ाक करना चाहिये । घर पहुँचते ही पेट के दर्द के लिये क्लोरोडीन मँगाना होगा। यदि भराडाफीड़ हो जाय तो कौतृहल का भाव जताना चाहिये श्रीर चिन्ता का लेश भी पास में नहीं फटकने देना चाहिये। मृतक के सत्कार के श्रावसर पर सहायता देनी चाहिये।

इस विषय पर इसके बाद फिर कोई नोट नहीं था। अन्तिम नोट के बाद एक कब्र का चित्र अङ्कित था, जिसमें 'क्रास' का कोई चिह्न वर्तमान नहीं था; उस कब्र के ऊपर एक ठूँठ दिखाया गया था; और ऊपर आकाश में चन्द्रमा के स्थान पर एक स्त्री का डबडबाई हुई, करुण आँखों से युक्त चेहरा अङ्कित किया गया था। इसके वाद चार नोट विभिन्न विषयों पर थे, जिनमें से तीन इस प्रकार थे—

श्राज सूर्यास्त के समय एक चिड़िया ने वाग़ में श्राश्चर्यजनक रूप से गाना गाया। उसने इस ढङ्ग से गाया जैसे वह श्रन्तिम बार गा रहीं हो, श्रोर जानतीं हो कि फिर उसे कभी नहीं गाना है।

किसी व्यक्ति से मिलने पर सब समय ख़तरा रहता हो ऐसी बात नहीं है; फिर भी ऋपने मुलाकाती व्यक्तियों के चुनाव के सम्बन्ध में विशेष सावधान रहना चाहिये। में लाल बालवाले व्यक्तियों से इस जीवन में ऋव कभी हेल-मेल नहीं रखूँगा।

\* \* \* \*

दाँत का दर्द क्या चीज़ है यह केवल वहीं व्यक्ति जान सकता है जिसे कभी उसे भुगतना पड़ा हो, श्रोर वह भी तव जिस समय दाँत दर्द कर रहा हो। जब दाँत का दर्द दूर हो जाता है, तो लोग भूल जाते हैं कि वह केसा कप्टयद होता है। यदि प्रति मास एक बार लगातार कुछ घरटों तक संसार के सब श्रादमियों को एक ही समय दाँत का दर्द हुश्रा करे, तो बड़ा मज़ा श्रा जाय। तभी लोग एक-दूसरे की वेदना को समक्ते की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रकार उस शान्त-प्रकृति तस्ति जिन्न या-लुक्क शिक्षक की डायरी समाप्त होती है, जिसका नाम उसने 'आत्मा का भोजन' रखा है। ऐसा जान पड़ता है कि उसने इस डायरी को अपने पास नौ वर्ष और चार मास तक रखा।

## च्चयरोगी की प्रेमिका

सेनेटोरियम में क्षयरोग से पीड़ित आठ व्यक्ति अपना इलाज करा रहे थे। सब प्रकार के रोगियों में क्षयरोगी सबसे अधिक अस्थिर-प्रकृति और चञ्चल-चित्त होते हैं। उनका टेम्परेचर विन्दुमात्र बढ़ा नहीं कि वे भय, खीझ और झुँझलाइट के कारण प्राय: उत्तरदायित्हरून्य बन जाते हैं।

क्षयरोग का कीटाणु एक विचित्र व्यङ्ग और विडम्बनापूर्ण शक्ति रखता है—जब कि वह किसी मनुष्य को मृत्यु की ओर ढकेलता जाता है, ठीक उसी समय उसके मन में जीवन के प्रति प्रवल तृष्णा का भाव भी जगाता रहता है। इस प्रकार का मनोभाव क्षयरोगी की प्रवल कामुकता और स्वस्थ होने के सम्बन्ध में उसके चरम विश्वास से प्रकट होता है। डाक्टर लोग जिस क्षयरोगी को विल्कुल लाइलाज समझते हैं उसमें भी इस प्रकार की आशा और विश्वास का भाव पाया जाता है। डा॰ स्ट्राम्पेल को इस प्रकार की मनोवृत्ति के लिये 'क्षयरोगी की आशा'—यह नाम दिया है।

क्रीमिया के एक बोर्डिङ्ग हाउस में (अर्थात् ऐसे सेनेटोडिया में जहाँ डाक्टरी इलाज के अतिरिक्त रहने और खाने-पीने का भी प्रवन्ध था) जो पूर्वोक्त आठ रोगी रहते थे, उनकी परिचर्या डोरा नाम की एक नर्स बड़े अच्छे दङ्ग से करती थी। वह इसके पहले कहाँ थी और क्या करती थी, इसका ठीक ठीक पता किसी को भी नहीं था। कभी वह कहती कि वह ईस्थोनिया की रहनेवाली है, और कभी कहती कि

करेलिया उसका जन्मध्यान है। पर उसके बोलने के दङ्ग से यह प्रकट होता था कि वह टारीड नामक स्थान से आई होगी। कभी उसकी बोली में तातारी उचारण का आभास पाया जाता और कभी आर्मी-नियन । वह लम्बे-चौड़े क़द की और मोटी थी, पर उसके चलने-फिरने और काम करने के ढङ्क से पता चलता कि उसमें स्फ्रिति और दक्षता की कमी नहीं है। उसके चेहरे से घोड़े की सी सरलता और सहृदयता का भाव टपकता था: उसके लाल ओठों पर एक प्रकार का सुमधुर, रिनग्ध हास अङ्कित रहता था, और उसकी बड़ी-बड़ी आँखें, जिनका वैजनी रङ्ग बड़ा विचित्र-सा लगता था, उस मुस्कान की स्निग्धता से भरी हुई थीं । जब वह किसी चिन्ता में रहती तो उसकी ऑखों में घनी छाया घर आती और उनकी झलक सीसे के रङ्ग की तरह फीकी पड जाती । वह अशिक्षित और मूर्ख थी; उसकी मूर्खता उस समय विशेष रूप से प्रकट होती जब वह चतुर बनते की चेष्टा करती। यही कारण था कि रोगियों ने उसका नाम 'डोरा' के बदले 'ड्यूरा' रख दिया था, जिसका अर्थ रूसी भाषा में 'लण्ठ' होता है । पर वह इस बात से तनिक भी नाराज नहीं होती थी, और मुस्कराती जाती थी। रोगियों के प्रति वह ठीक उसी प्रकार सहनशील थी, जिस प्रकार एक माँ अपने वचों के प्रति होती है। और जब कोई पुरुष रोगी कामवश होकर अपने जीर्ण, जर्जर और साथ ही कमजोरी के कारण नमी से चिपचिपे पञ्जे को उस-पर गड़ाने की चेष्टा करता, तो वह अपने बड़े-बड़े पञ्जों से उस अभागे मुमूर्ष का हाथ छुड़ाते हुए कहती--''ऐसा मत करो, इससे तुम्हारे स्वास्थ्य को हानि पहुँचेगी।"

कई व्यक्ति निरन्तर उसके प्रति अपना प्रेम जताते रहते थे, कुछ दुकानदार, ठेकेदार और एक बार एक हृद्या-कट्टा विधुर मछुवा भी, उसके पीछे पागल रह चुके थे। लोग उसके रूखे सौन्दर्य, शारीरिक शिक्त, अथक परिश्रम और मुक्त स्वभाव के कारण आकर्षित होते थे। प्रत्येक व्यक्ति उस शान्त और नम्न स्वभाव की युवती को अपनी जीवन-सिक्तिनी बनाने के लिये उत्सुक रहता था। पर पुरुषों के प्रति उसका रूख एक ऐसे स्वाधीन और धनी व्यक्ति की तरह रहता था जो अच्छी तरह जानता है कि कब और कैसे अपनी पूँजी का सदुपयोग किया जा सकता है। वह विवाह के प्रस्तायों को उसी अवोधगम्य किन्तु स्निग्ध मुस्कान से अस्वीकृत कर देती थी, जिससे वह रोगियों की कभी समाप्त न होनेवाली बेतुकी बातें सुनती रहती थी और उनके डीठ स्नेह स्पर्शों से अपने को बचाती जाती थी।

वह जाड़े के मौसम में गरमी से वेचैन रहती थी, जब कि पहाड़ी की चोटी पर स्थित उस छोटी सी आरोग्यशाला को एक घना कुहरा चारों ओर से छाए रहता, और सब रोगी अपने-अपने शरीर को गरम कपड़ों से खूब अच्छी तरह से टककर मौसम के सम्बन्ध में शिकायत करते रहते थे। रात में सब को सुलाने के बाद डोरा एक काले रक्क के रूमाल से अपना सिर-टक लेती, और बाहर छज्जे पर जाकर ठीक मेरी खिड़की के नीचे घुटने टेककर आकाश की ओर देखती, और आह भरकर प्रार्थना करती—"हे ईश्वर की पवित्र माता! मेरे प्रसुईसा! ईश्वर के नम्र सेवक सेन्ट निकोल्स !....."

डोरा में कवित्वमय भाव का तिनक भी आभास मुझे नहीं मिलता था। फूलों की वह अत्यन्त अवहेलना किया करती थी। उसकी यह राय थी कि कमरे में फूल सजाकर रखने से केवल कूड़ा फैलता है। एक बार रात के समय किसी पुरोहित की एक स्त्री, जो क्षयरोग से पीड़ित होकर मौत का इन्तजार कर रही थी, आकाश में तारों की शोभा देखकर पुलकित हो उठी और कवित्वपूर्ण उद्गार प्रकट करने लगी। डोरा ने उसके उत्साह को तत्काल ठण्डा करते हुए कहा—''आकाश एक आयलेट की तरह है।''

एक दिन नवाँ रोगी उस आरोग्यशाला में आ पहुँचा। वह बड़ी चेष्टा के बाद, हाँफते हुए, छज्जे को जानेवाली सीढ़ियों पर चढ़कर किसी तरह ऊपर पहुँचा और जँगले की चोटी के सहारे खड़ा होकर डोरा को लक्ष्य करके बोला — ''देखती हो, मैं कैसे मज्जे का आदमी हूँ!''

यह बात रोगी ने खीझ और परिहास से मिश्रित स्वर में कही थी। इसके बाद मन्द-मन्द मुस्कराता हुआ वह डोरा के स्वस्थ शरीर को, विशेष करके उसके उमरे हुए वक्षस्थल को, वड़े गौर से देखने लगा, और फिर बोला—"वाह, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा सुन्दर है! तुम मेरे स्वास्थ्य के सुधरने में सहायता करोगी न ? क्यों ?"

''क्यों नहीं ! अवश्य !''—डोरा ने अपने आर्मीनियन उच्चारण के साथ कहा ।

इस नवागत रोगी के चेहरे की बनावट ठीक उल्लू की तरह जान पड़ती थी। उसकी गोल आँखें विल्ली की तरह कड़ी थीं, नाक सिरे पर कुछ मुड़ी हुई थी और मूछं छोटी और कुछ काली थीं। कुल मिलाकर उसके मुख के भाव से विदेषपूर्ण व्यङ्ग का भाव, व्यक्त होता था।

पर डोरा ने जिस दिन पहले-पहल उसे देखा, उसी समय से वह इस क़दर बदल गई, जैसे किसी ने उसपर जादू कर दिया हो। उसके इस परिवर्तन से इम लोगों की असुविधाओं का अन्त न रहा। वह हम लोगों की सब इच्छाओं की अवज्ञा करने लगी। हमारे कमरों में आते ही वह हड़बड़ी का-सा भाव जताती थी और बड़ी लापरवाही के साथ कमरों को साफ करती। जब हम उससे किसी बात की शिकायत करते, तो वह ऋद्ध होकर केवल एक बार झिड़क कर चली जाती। उसकी घोड़े की-सी आँखों में एक अजीव नशे की-सी चमक दिखाई देने लगी थी। उसकी गतिविधि से ऐसा अनुमन होने लगता था जैसे वह अकरमात् अन्धी और वहरी हो चली है, और अक्सर वह चिन्तित भाव से छज्जे की ओर एकटक देखती रहती थी, जहाँ नवागत रोगी—उल्लू की-सी शक्तवाला फिल्पिफ नाम का छात्र—खाँसते-खाँसते दम नहीं ले पाता था। दिन में एक भी क्षण अवकाश मिलते ही होरा उसके पास दौड़ी चली जाती थी, और सन्ध्या होने पर उसके कमरे में जाकर छिपी रहती। किसी भी उपाय से उसे अपना यह कार्यक्रम बदलने के लिये राजी नहीं किया जा सकता था।

इधर फिलिपाफ का बुरा हाल था। उसे रोग ने इस बुरी तरह पकड़ लिया था कि वह दिन पर दिन मृत्यु की ओर छुढ़कता चला जा रहा था। और एक विचित्र रूप से वह मरने जा रहा था। वह कभी हँसता कभी-व्यङ्ग करता। उसके हास्य और व्यङ्ग के बीच में मौत नङ्गा नाच कर रही थी। अक्सर वह किसी सङ्गीतमूलक चुटीले नाटक के गीत का स्वर सीटी के रूप में बजाने की चेष्ठा करता रहता। यह किया निश्चित रूप से खाँसी के दौरे में परिणत होकर रहती। उसके प्रत्येक रङ्ग-ढङ्ग और बात-व्यवहार में बनने का-सा भाव पाया जाता था। वह ऐसा भाव जताता जैसे वह तीसमारखाँ हो, और मौत की कुछ भी परवा न करता हो, बल्कि उसके साथ खेलना चाहता हो।

अपनी विल्ली की-सी आँखों के कोनों से मेरी ओर देखते हुए वह मुझसे कहता—-''इन सब पचड़ों के सम्बन्ध में आपकी क्या राय है, मित्र ? दिन और रात, प्रेम और ज्ञान, जन्म और मरण—-इनके विषय में आप क्या सोचते हैं ? ये सब बड़े मजे की बातें हैं—क्यों, है न ? खासकर छब्बीस वर्ष के एक युवक के लिये तो ये और भी मजे की हैं—मेरा आशय अपने से हैं ।.....डोरा !"

तत्काल चम्मचों के खड़खड़ाने और मेज-कुर्सियों के भड़भड़ाने का शब्द मुझे सुनाई देता और डोरा आकर वहाँ चुपचाप खड़ी दिखाई देती। उस समय उसकी आँखों से यह भाव प्रकट होता कि वह उस नवागत रोगी के आदेश की प्रतीक्षा अत्यन्त उत्सकता से कर रही है।

फिलिपाफ आदेश देते हुए उससे कहता—''मेरी भली-सी बूढ़ी हथिनी, मेरे लिये कुछ अँगूर ले आओ, जल्दी !'' इसके बाद डोरा के चले जाने पर मुझसे कहता—''यह निहायत नासमझ और बुद्धू है।''

वह आरोग्यशाला के सब रोगियों को घुणा की दृष्टि से देखता था और उनकी खामखयालियों का मजाक बड़ी निर्देशता के साथ उड़ाया करता। दूसरे रोगी भी उससे घुणा करते थे। मेरे साथ उसकी मेत्री केवल इस कारण हो गई कि वह साहित्य का प्रेमी था, और स्वभावतः यह एक बात हम दोनों को एक-दूसरे के निकट ले आई।

एक बार उसने अपनी स्याह जबान को ओठों पर फेरते हुए कहा—"मनुष्य के सब आविष्कारों में साहित्य सर्वोत्तम है। और वह जीवन से जितना ही दूर रहे उतना ही अच्छा है।"

मुझे ऐसा अनुभव होने लगा था कि वह क्षयरोग से उतना पीड़ित नहीं है जितना किसी गहरे मानसिक आघात से।

आरोग्यशाला में पहुँचने के उनसठवें दिन उसकी मृत्यु हो गई। मरने के पहले वह सिन्नपात की अवस्था में बड़बड़ा रहा था— ''प्तीमा... में जीवन भर.....तुम्हें चाहता रहा....केवल तुम्हें.....सदा के लिये, 'फीमा.....प्यारी.....''

में उस समय उसके पल्झ के पैताने पर वैठा हुआ था, और डोरा उसकी बगल में खड़ी थी, और अपने विशाल पन्ने से उसके रूले वालों को सहला रही थी। बगल के नीचे वह एक बण्डल दवाए हुए थी। सुमूर्षु फिलिपाफ का बड़बड़ाना सुनकर उसने आशक्कित भाव से मेरे निकट आकर पूछा—"वह क्या कह रहा है? यह 'फ़ीमा' कौन है?"

मैंने कहा—-'स्पष्ट ही वह कोई लड़की या स्त्री है, जिसे वह चाहता था और अब भी चाहता है।''

डोरा विस्मय से विभ्रान्त होकर जोर से चिल्लाती हुई बोली— ''वह ? इस——फ़ीमा को ? नहीं, नहीं, वह उसे नहीं, बिल्क मुझे चाहता है। जिस दिन पहले-पहल उसने इस मकान पर क़दम रखा तभी से वह मुझे चाहने लगा था।''

पर जब उसने फिर एक बार फिलिपाफ को प्रायः उसी रूप में बड़वड़ाते सुना, तो वास्तिविकता से परिचित होकर अपनी पीली मौंहों को ऊपर चढ़ाते हुए उसने अपने गीले चेहरे को झाड़न में पोंछा, और वण्डल को मेरे घुटने पर फेंककर बोली——''यह उसका कफ़न है—उसके मोजे, एक कमीज और चप्पल।'' और यह कहकर वह चुपचाप कमरे से चली गई।

बीस मिनट बाद फिलिंपाफ का प्रलाप बन्द हो गया। उसने अत्यन्त गम्भीरता-पूर्वक सफेद दीवार पर की चौकोर और काले रङ्ग की खिड़की की ओर देखा, और फिर एक आह भरी। स्पष्ट ही वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द उसके गले के भीतर जैसे अटक कर रह जाते थे। इसके बाद उसका छोटा-सा शरीर जिसकी प्रत्येक हड्डी-पसली तक क्लान्त हो गई थी, तनकर अनन्तकालीन शान्ति में जामिला।

में डोरा को खोजने गया। वह छन्जे पर खड़ी थी और सामने उस स्थान की ओर दृष्टि किए थी जहाँ अनन्त समुद्र और अनन्त आकाश अभिन्न रूप से एक दूसरे से मिले हुए थे। उसने मेरी ओर मुँह किया, और मैं उसकी गम्भीर और कठोर मुद्रा देखकर चिकत रह गया।

मैंने कहा — ''वह मर गया है, डोरा। जाओ, उसके अन्तिम सत्कार का प्रवन्ध करो।''

''मैं नहीं करूँगी !'' यह कहकर डोरा अपने पाँव को जमीन से इस तरह घिसने लगी जैसे नीचे पड़े हुए थूक को पोंछ रही हो।

उसने अपनी बात को दुहराते हुए कहा—''मैं नहीं करूँगी। मैं इस प्रकार के व्यक्ति से किसी प्रकार का सरोकार नहीं रखना चाहती। ज़रा सोचो, वह कैसा आदमी निकला! उसने कहा था कि वह मुझे चाहता है, और मीतर ही भीतर वह दिन-रात.....''

''हाँ, ठीक है। पर तुम इस बात को क्यों भूल गई कि वह मरने जा रहा था।''

''पर इससे क्या हुआ ? मैं वह बात भूळी नहीं थी। मैं अन्धी नहीं हूँ! मैंने अपने बचे-खुचे पैसों से उसके िळये कक्षन तक खरीदा था। जिस दिन पहळे-पहळ मैंने उसे देखा था तभी मैं समझ गई थी कि वह अधिक समय तक जी नहीं सकता, और मैंने अपने मन में कहा—'आह! बेचारा!' मरे चाहे जीए, इससे क्या! कौन नहीं मरता! पर इस प्रकार की झूठी बातों से दूसरों को घोखा क्यों देते हो? उसने मुझसे कहा—'मैंने कभी किसी छड़की से प्रेम नहीं किया।' पर अब देख रहे हो, उसकी बात कैसी झूठी निकळी। मरो चाहे कुछ करो. पर धोखा मत दो.....''

वह धीमी आवाज़ में बोल रही थी और ऐसा माल्प्स होता था जैसे वह कोई दूसरी ही बात सोच रही थी। इसके बाद सहसा एक मार्मिक वेदना की कराह उसके मुँह से निकल पड़ी, जैसे उसने खौलते हुए पानी का एक प्याला अपने मुँह के भीतर उँड़ेल दिया हो, और गला भयङ्कर रूप से जला डाला हो।

मैंने दिलासा देने की चेष्टा करते हुए कहा—-''डोरा, शान्त होओ। चलो उसका प्रवन्ध करें।''

उसने उत्तर दिया—''तुम अगर बड़े दया-शील बनते हो तो स्वयं जाकर उसे मृतक के कपड़े क्यों नहीं पहनाते! मैं— नहीं, नहीं! मैं हिगीज नहीं चलुँगी। वह मेरा क्या लगता था!''

''पर डोरा, मैं मृतक को कपड़े पहनाना नहीं जानता।"

''पर मैं क्यों उसकी चिन्ता करूँ। मैं उसके लिये एक अजनबी के सिवा और कुछ नहीं हूँ—या हूँ ?''

''पर डोरा, अब तो वह मर चुका है !''

''तो इससे क्या हुआ १ मुझे राजी करने की चेष्टा न करो । मैं उसके समान व्यक्ति की ओर ऑंख उठाकर देखना तक नहीं चाहती। धोखा कभी नहीं देना चाहिये..."

उसने अन्त तक मृतक के पास जाने से इनकार किया और छज्जे पर अकेटी खड़ी रही।

जब मैं फिल्पिफ के मृत शरीर पर कफ़न चढ़ा रहा था, तो अकस्मात् मैंने किसी का मर्मभेदी क्रन्दन-स्वर सुना । मैं कृद कर छज्जे पर जा पहुँचा।

कभी-कभी मनुष्यों को विचित्र ढंग से जलते हुए, भयानक आँसू गिराते हुए देखा गया है। डोरा भी ठीक इसी प्रकार आँसू बहाते हुए विलिवला रही थी। फ़र्रों पर घुटने टेककर, जँगले से अपना सिर पटकते हुए वह फफक-फफककर रो रही थी और दहाड़ मारती हुई कह रही थी—"अरे मेरे उचक्के प्यारे! अरे मेरे छोटे से भूत रे! मेरे प्रियतम रे! मेरे लाड़ले रे!..."

## अकेले में मनुष्य का अनोखा आचरण

आज मैंने एक सुन्दरी महिला को, जिसके मुख के हाव-भाक् वचों के-से थे, नेवा नदी के ऊपर ट्रोइत्सकी पुल पर खड़े देखा। वह मटमैले रङ्ग के दस्तानों से ढके हुए हाथों से पुल के जँगले को इस तरह पकड़े हुए थी जैसे नदी पर कूद पड़ने की तैयारी कर रहीं हो, और अपनी छोटी-सी जीभ बाहर निकाल कर चाँद को मुँह चिढ़ा रही थी।

बुहे की-सी शक्लवाला चन्द्रमा गन्दे घुँए के बादलों से होकर सब की नज़र बचाता हुआ आगे को बढ़ा चला जा रहा था। वह बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था, और उसके गालों का रङ्ग लाल मालूम होता था, जैसे उसने बहुत शराब पी हो। युवती महिला उसको बड़े क्रोध के साथ, हिंसक भावना से मुँह चिढ़ा रही थी——उसकी मुख मुद्रा से यही भाव प्रकट होता था।

उसे देखकर मुझे मानव-स्वभाव की कुछ ऐसी विचित्र बातों की याद आई, जो मुझे बहुत दिनों से विस्मय में डाले हुए थीं। मैंने जब कभी किसी व्यक्ति की एकाकी अवस्था में उसके आचरण पर गौर किया है, तो हमेशा मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि वह ''पागल'' है—और कोई दूसरा शब्द मुझे नहीं मिलता।

इस बात पर मैंने सबसे पहले गौर तब किया था जब मैंने लड़कपन की अवस्था पार नहीं की थी। रन्डेल नाम का एक अँगरेज माँड़ एक बार सकीस के चारों ओर अकेला चक्कर लगा रहा था। उस समय उसके सिवा कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं था। चक्कर लगाते हुए वह एक बड़े शीशे के पास जाकर खड़ा हो गया और स्वयं अपनी परछाई का अभिवादन करने के उद्देय से उसने अपना टोप उतार लिया, और उसके आगे बड़े आदर के साथ झका। मैं उसके सिर के उपर एक टंकी पर चुपचाप बैटा हुआ था। उसने मुझे नहीं देखा था। जब वह अभिवादन के लिये बड़े आदर से झका तब मैंने अपना सिर बाहर निकाल।। माँड़ की उस किया ने मुझे अप्रिय चिन्ताओं में मम कर दिया। वह एक माँड़ था तिसपर अँगरेज, जिसका पेशा—या कला—

इसके बाद मैंने अपने पैड़ोसी, ए. चेखाफ, की हरकतों पर ग़ौर किया। वह अपने बाग में बैठा हुआ टोप से स्राज की एक किरण पकड़कर उन दोनों को अपने सिर पर रखने की विफल चेष्टा कर रहा था। मैं स्पष्ट देख रहा था कि स्राज की किरणों के उस शिकारी को अपनी असफलता के कारण वड़ी झुँझलाहट आ रही थी; उसका चेहरा अधिकाधिक लाल होता चला जाता था, और अन्त में उसने अपने टोप को क्रोध के कारण अपने घुटने पर पटका, और अपने कुत्ते को धका देते हुए उसे शीवता से सिर पर डाल लिया। इसके बाद अपनी ऑखें आधी बन्द करके, एकबार कनखियों से आकाश की ओर देखकर उसने घर की ओर कदम बढ़ाए। मुझे बरामदे पर देखकर वह मुस्कराया और बोला—''तुमने बेलमाँ की वह किवता पढ़ी है जिसमें उसने लिखा है कि 'धूप से घास की महक' आती है ? अजीब बेवकूफ़ी की बात है यह।

रूस में धूप से साबुन की-सी गन्ध आती है, और यहाँ तातारियों के पसीने की।"

चेखाक ने एक बार दवा की एक छोटी सी शीशी के तक्क छेद के भीतर एक मोटी लाल पेन्सिल घुसेड़ने का प्रयत्न जानवृक्षकर किया था। इस प्रयत्न से उसने केवल भौतिक शास्त्र का एक विशेष नियम ही नहीं तोड़ा, विक्क शीशी भी तोड़ डाली। वह एक प्रयोगशील वैश्वानिक की तरह अपनी इस बच्चों की-सी चेष्टा में हटपूर्वक जुटा हुआ था।

लिओ टाल्सटाय ने एक बार एक छिपकिली से फुसफुसाते हुए कहा—-''क्या तुम सुखी हो ?''

छिपिकली एक झाड़ी के बीच में एक पत्थर के ऊपर बैठकर धूप खा रही थी, और टाल्सटाय बड़े गौर से उसे देख रहा था। अपने दोनों हाथों को वह चमड़े की पेटी के भीतर डाले हुए था। इसके बाद एक बार चारों ओर चौकन्नी दृष्टि फेरकर उस मनीषी ने छिपिकली के आगे अपने अन्तर की न्यथा प्रकट करते हुए कहा—''मैं तो सुखी नहीं हूँ।''

प्रसिद्ध रासायिनक प्रोफेसर टिखविन्सकी जब एक बार मेरे भोजन के कमरे में बैठा हुआ था, तो उसने ताँबे के 'ट्रे' में अपनी परछाँई देखकर उस परछाँई से प्रश्न किया—"कहो दोस्त, जीवन कैसा है ?"

परछाँई ने चूँिक कोई उत्तर नहीं दिया इसिलये उसने एक सर्द आह भरी और अपनी हथेली से उसे मिटाने की चेष्टा करने लगा। ऐसा करते हुए वह भौंहें चढ़ा रहा था और नाक सिकोड़ रहा था। उसकी नाक क्या थी हाथी की सुँड़ का 'पाकेट एडीशन' थी।

मैंने सुना है कि एक बार एन. एस. लेस्काफ़ नामक प्रसिद्ध मनीषी एक मेज़ के पास बैठा हुआ रुई के टुकड़े को हवा में इस तरह उछाल रहा था कि वह चीनी मिट्टी के एक बड़े-से कंटोरे में जाकर गिरे, और उसके गिरते ही कटोरे के पास झककर बड़े गौर से कान लगाता था। वह स्पष्ट ही यह आशा कर रहा था कि रुई के गिरने से किसी प्रकार का शब्द अवश्य होगा।

पादड़ी क्लादीमिर्सकी ने एक बार अपने आगे एक ज्ता रखा और तब अत्यन्त गम्भीर भाव से उस ज्ते को लक्ष्य करके कहा—''अच्छा, अब चलो !'' कुछ क्षण बाद बोला—''तो तुम चलने में असमर्थ हो ?'' इसके बाद आत्म-विश्वास और आत्म-गौरव के साथ उसने कहा— ''देखा तुमने ! मेरी सहायता के बिना तुम एक पग भी कहीं नहीं जा सकते !''

इतने में मैं उसके कमरे में जा पहुँचा । मैंने उसे उस अवस्था में देखकर पूछा---''आप यह क्या कर रहे हैं ?''

उसने बड़े गौर से मेरी ओर देखा और बोला—''इस जूते को देखते हो—इसकी ऍड़ी बिलकुल घिस गई है। आजकल लोग ऐसे निकम्मे जूते बनाते हैं।"

मैंने अक्सर इस बात पर गौर किया है कि लोग अकेले में किस विचित्र दक्क से हँसते और रोते हैं। एक लेखक, जो कभी शराब नहीं पीता था, अकेले में खूब रोता और रोते-रोते एक पुराने गीत के तर्ज पर सीटी बजाता रहता। गीत की पहली पंक्ति इस प्रकार थी—''मैं पथपर चला अकेला!'' वह ठीक तरह से सीटी नहीं बजा पाता था— एक स्त्री की तरह बजा रहा था, और उसके ओंठ काँपते रहते थे। उसकी आँखों से आँसुओं की झड़ी बहती जाती और बूँदें उसके गलमुच्छों और दाढ़ी में जाकर छिप जातीं। एक बार उसने किसी होटल के एक कमरे में रोना शुरू कर दिया। उस समय उसकी पीठ खिड़की की तरफ थी, और वह रोते हुए अपनी दोनों बाँहों को इस

तरह फैला रहा था जैसे तैरना चाहता हो। वह कसरत के लिये ऐसा नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी हरकतें बड़ी धीमी थीं और उनसे न फ़र्ती प्रकट होती थी न सङ्गति।

फिर भी इस तरह की वात मुझे विशेष आस्वर्यजनक नहीं मालूम होती। हास्य और क्रन्दन मनुष्य के मन की स्वाभाविक अवस्था को प्रकट करते हैं। उन्हें देखकर मैं विभ्रान्त नहीं होता हूँ। और न मुझे लोगों को एकाकी अवस्था में जङ्गलों में, खेतों में अथवा समुद्र पर रात के समय ईश्वर के ध्यान में मग्न होते देखकर ही कोई आश्चर्य होता है।

नियागी द्वोर में मेरा एक पड़ोसी, जो वोरोनाय ज़िले का एक ज़र्मीदार था, एक वार रात के समय मेरे कमरे में गलती से चला आया। वह आधे ही कपड़े पहने था, पर नशे में नहीं था। मैं बत्ती बुझाकर पल्झ पर चुपचाप लेटा हुआ था। कमरे में चाँदनी छिटक रही थी। मेरे पल्झ के चारों ओर पर्दा टँगा था, इसल्ये वह मुझे नहीं देख पाया। पर मैं पर्दें के एक छेद से उसकी सब इरकतों को देख रहा था। उसके स्खे हुए चेहरे पर एक विचित्र मुसकान झलक रही थी। वह धीमी आवाज में स्वयं अपने साथ इस प्रकार बातें कर रहा था—

''यहाँ पर कौन है !''

"消 👸 |"

"यह तुम्हारा कमरा नहीं है।"

"ओह, मैं क्षमा चाहता हूँ !"

"कुपा करके---"

सहसा उसने बोलना बन्द कर दिया, और एक बार कमरे के चारों

ओर देखकर शीशे में अपना मुख देखने लगा और अपने गलमुच्छों पर स्वयं रीझने का-सा भाव प्रकट करने लगा। इसके बाद उसने धीरे से गाना ग्रह किया——

> ''में भटक गया हूँ, भटक, भटक, क्यों भटका ? कैसे ? क्यों, क्यों, क्यों ?''

इसके बाद सीधे लौट चलने के वजाय उसने एक किताब उठाई और उसे उलटाकर मेज पर रख दिया। और तब बाहर सड़क की ओर देखकर ज़ोर से बोला, जैसे किसीको फटकार रहा हो—"इस समय ऐसा उजाला है कि दिन मालूम होता है—और दिन में भयक्कर अन्धेरा था। यह अच्छा दक्क है! खूब!"

यह कहकर वह अङ्गूठों के बल क़दम ख़ता हुआ अपनी दोनों बाँहों को फैलाकर अपनी चाल में समता लाने की चेष्टा करता हुआ बाहर चला गया और कमरे के किवाड़ों को धीरे से फेर गया।

यदि कोई बचा किसी चित्रवाले पन्ने में से केवल चित्र को अपनी उङ्गलियों से पकड़ने की चेष्टा करे और कागज को ज्यों-का-त्यों छोड़ देना चाहे, तो यह बात विशेष आश्चर्य की नहीं समझी जावेगी। पर यदि कोई सयाना व्यक्ति—विज्ञान का एक अध्यापक—ऐसा करे और चौकन्नी दृष्टि से चारों ओर देखे कि कहीं कोई उसे 'चोरी' करते हुए देख तो नहीं रहा है, तो यह बात वास्तव में अत्यन्त आश्चर्य में डालने-वाली है।

विज्ञान के जिस अध्यापक का उल्लेख मैंने किया है उसे स्पष्ट ही यह विश्वास हो रहा था कि काग्ज़ में अङ्कित चित्र को वह काग्ज़ से अलग करके उठाकर अपनी जेब में रख सकता है। दो-एक बार उसे यहाँ तक भ्रम हुआ कि चित्र उसकी जेब में चला गया है। उसने

पेज पर से शून्य को पकडकर दो उँगलियों से उसे इस तरह उठाया जैसे वह एक सिका हो, और उसे चुपके से अपनी जेव में डालने की चेष्टा की। पर जब दुवारा उसने अपनी उँगलियों को देखा. तो झुँझलाइट के कारण उसने मुँह विचकाया और फिर एक बार कागज को प्रकाश के पास ले जाकर छपे हुए चित्र को हठपूर्वक कागज से अलग करने की चेष्टा करने लगा। अन्त में जब उसने देखा कि कोई फल नहीं हुआ, उसने किताब को उठाकर दूर फेंक दिया. और कोध से पाँव जमीन पर पटककर वह कमरे से बाहर चला गया। उसके चले जाने पर मैंने किताब को उठाकर ध्यानपूर्वक उसे देखा । वह जर्मन भाषा में लिखित बिजली की मशीनों से सम्बन्धित एक 'टेकनिकल' किताब थी। उसमें तरह-तरह के 'इलेक्ट्रिक मोटरों और उनके विभिन्न अंशों के चित्र दिए हुए थे। उसमें एक भी चित्र ऐसा नहीं था जो काग्रज से चिप-काया गया हो, और किसी छपे हुए चित्र को काग़ज पर से उठाकर जेब में डालना स्वभावतः असम्भव है ! अध्यापक भी अपनी चेष्टा की असम्भवता से परिचित रहा होगा, हालाँकि वह कोई 'टेक्रीशियन' नहीं था, बिक मानवात्मा के कल्याण से सम्बन्धित विज्ञान-शास्त्रों का अध्यापक था ।

स्त्रियाँ जब 'पैशंस' \* खेलने में तल्लीन रहती हैं या बनाव-शृङ्गार में व्यस्त रहती हैं तो अक्सर अपने आप से बातें करती रहती हैं। पर एक दिन मैंने एक सुशिक्षिता महिला को पूरे पाँच मिनट तक अकेले में मिठाइयाँ खाते और मिठाई के प्रत्येक दुकड़े को लक्ष्य करके बोलते हुए सुना। वह एक छोटे से चिमटे से एक दुकड़ा मिठाई का ऊपर उठाती

<sup>\*</sup>तारा का एक खेल जो श्रकेले ही खेला जाता है।

और उसे लक्ष्य करके कहती—"आह, मैं तुम्हें खा जाऊँगी !" इसके बाद उसे मुँह में डालकर खा जाती और तब प्रश्न करती—"किसे?"

फिर कहती--- "क्यों, खाया या नहीं ?"

इसके बाद एक दूसरा दुकड़ा उसी प्रकार ऊपर उठाकर कहती— "मैं तुम्हें खा जाऊँगी !"

और फिर-''क्यों, खाया या नहीं ?"

उस समय वह अपने मकान की एक खिड़की के पास एक आराम-कुर्सी पर बैठी हुई थी। गरमी का मौसम था और सन्ध्या का समय। बाहर सड़क से शहर का कोलाहल सारे कमरे कें। छाए हुए था। उस महिला की मुखसुद्रा अत्यन्त गम्भीर दिखाई देती थी, और उसकी कुछ-कुछ मटमैली आँखें मिठाई के बक्स पर, जो उसकी गोद पर रखा था, गड़ी हुई थीं।

एक बार किसी थियेटर के 'कारीडोर' में मैंने एक सुन्दरी, कालें बालोंवाली महिला को, जो खेल ग्रुरू होने के बाद पहुँची थी, एक बड़े शीशे के सामने खड़े देखा। वह अपने बालों को ठीक कर रही थी और किसी को लक्ष्य करके अत्यन्त गम्भीर और कुछ ऊँची आवाज में कह रही थी—''और यह सब होने पर भी—एक दिन मरना है ?''

उस समय 'कारीडोर' में मेरे सिवा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था—क्योंकि मुझे भी पहुँचने में देर हो गई थी। पर वह मुझे नहीं देख पाई थी, और यदि उसने मुझे देखा भी होता, तो भी निश्चय ही इस प्रकार का बेतुका प्रश्न वह मुझसे कदापि न करती।

हाँ, बहुत-से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अकेले होने पर इस प्रकार का विन्तित्र आचरण करते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ——

प्रसिद्ध कवि अलेग्जेण्डर ब्लाक एक बार जब किसी पबलिक लाइ-

ब्रेरी के जीनेंपर खड़ा था, तो किसी एक किताब के हाशिये पर वह पेंसिल से कुछ लिख रहा था। सहसा वह जङ्गले से दबकर खड़ा हो गया, और बड़े आदर से किसी एक व्यक्ति के लिये उसने रास्ता छोड़ दिया। में बड़े गौर से उसे देख रहा था, पर मुझे कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से जाते हुए न दिखाई दिया। व्यक्ति की ऑखों में प्रसन्नता का भाव वर्तमान था, और जब उसने अपनी बगल से होकर जानेवाले काल्पनिक व्यक्ति (सम्भवतः कोई काल्पनिक महिला) की ओर देखने की चेष्टा की तो उसकी दृष्टि मुझपर पड़ी। मेरी आँखों में उस समय निश्चय ही तीव विस्मय का भाव वर्तमान रहा होगा। मुझे देखते ही ब्लाक के हाथ से पेन्सिल गिर गई; वह उसे उठाने के लिये नीचे झका और वोला—"क्या मैंने देर कर दी?"

### टाल्सटाय

गरमी के मौसम में में एक दिन निचली सड़क से होकर जा रहा था। सहसा टाल्सटाय पीछे से एक घोड़े पर सवार होकर आ पृहुँचा। मुझे देखकर उसने घोड़े की चाल घीमी कर ली और मेरा अभिवादन किया। वह लीवाडिया की ओर जा रहा था और एक छोटे से तातारी घोड़े पर सवार था। वह एक छत्रकनुमाँ सफ़ेंद्र टोपी लगाए हुए था और किसी भौतिक लोक के जीव की तरह दिखाई दे रहा था।

मैं उसकी बगल से होकर चलने लगा। कुछ इधर-उधर की बातों के बाद मैंने उससे कहा कि मुझे व्ही. जी. कोरोलेंको का एक पत्र मिला है। टाल्सटाय ने अपनी दाढ़ी को क्रोधपूर्वक हिलाते हुए प्रक्र किया—"क्या वह ईश्वर पर विश्वास करता है ?"

हट गया, और टाल्सटाय के घोड़े को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। कुछ समय तक टाल्सटाय चुपचाप आगे को बढ़ा चला गया।

कुछ समय तक टाल्सटाय चुपचाप आग का बढ़ा चला गया। इसके बाद बोला—''उन मूर्खों ने मुझे पहचान लिया।'' कुछ क्षण बाद उसने कहा—''वह घोड़ा जानता था कि उसे टाल्सटाय के लिये हर हालत में रास्ता छोड़ देना होगा!''

\* \* \* \*

"सब से पहले अपनी चिन्ता करो—और तब दूसरों के लिये चिन्ता करने के बहुत अवसर तुम्हारे लिये रह जावेंगे।"

\* \* \* \*

"जब हम कहते हैं कि हम 'जानते हैं' तो उसका क्या अर्थ होता है ? मैं निश्चय ही जानता हूँ कि मैं टाल्सटाय नाम का लेखक हूँ, मेरे एक स्त्री और बाल बच्चे हैं, मेरे बाल पक गए हैं, मेरा चेहरा वदस्रत है और मैं दाढ़ी रखता हूँ—मेरे पासपोर्ट में ये सब बातें लिखी हुई हैं। पर मेरी आत्मा के सम्बन्ध में मेरा पासपोर्ट एक शब्द भी नहीं कहता, और अपनी आत्मा के सम्बन्ध में मैं यह जानता हूँ कि वह ईश्वर के निकट होना चाहती है।

''पर ईश्वर क्या है १ ईश्वर वह है जिसका मेरी आत्मा एक अणु है। जिस व्यक्ति ने दार्शनिक विचारों में मग्न होना सीख लिया है उसके लिये ईश्वर पर विश्वास करना कठिन हो जाता है; पर केवल विश्वास द्वारा हो मनुष्य ईश्वर में निवास कर सकता है। इसी लिये टर्टू-लियन ने कहा था—'विचार पाप है'।''

\* \* \* \*

इस दन्तकथा के युग के व्यक्तियों की-सी प्रसिद्धि पानेवाले महान् पुरुष के धार्मिक उपदेशों में एकरसता और निर्विचित्रता होने पर भी उसके व्यक्तित्व में कितनी असंख्य विचित्रताएँ वर्तमान हैं! आज जब पार्क में जब वह आस्प्रे के मुल्ला के साथ बातें कर रहा था, तो वह एक ऐसे विश्वासपरायण, क्लान्स् , अशिक्षित किसान की तरह पेश आ रहा था जिसके लिये अपने अन्तिम दिनों की चिन्ता करने का समय आ गया हो। वह नाटे कद का और जीर्ण-शीर्ण दिखाई देता था, और उस चौड़े कदवाले, हृष्ट-पुष्ट तातारी के आगे वह एक छोटे से बुहे की तरह लगता था, जिसकी आत्मा अभी-अभी किसी ऐसी बात के सम्बन्ध में सचेत हो उटी हो, जो आज तक उसके भीतर दबी पड़ी थी, और जो उन प्रश्नों से घवराता हो जो उस दबी हुई बात के उभरने के कारण उठ खड़े होंगे।

वह अपनी जर्जर भोंहों को आश्चर्य के साथ चढ़ा रहा था, अपनी छोटी-सी, मर्मभेदी आँखों को मीच रहा था, और उन आँखों के भीतर जो असहनीय रूप से मर्मदाही अग्नि वर्तमान थी उसे बुझाने की चेष्टा कर रहा था। उसकी सर्वदर्शी दृष्टि मुल्ला के चौड़े मुख पर गड़ी हुई थी। इस समय उसकी आँखों की पुतलियों में वह तेज वर्तमान नहीं था जो अस्सर लोगों को विभानत कर देता था।

मुल्ला से वह जीवन के अर्थ, आत्मा और ईश्वर के सम्बन्ध में बच्चों के से प्रश्न कर रहा था, और मुल्ला कुरान की जो-जो आयतें सुनाता, टाल्सटाय आश्चर्य-जनक फुर्ती से तदनुरूप वाक्य इञ्जील में से सुनाता जाता था। वह मुल्ला के साथ ऐसी आश्चर्य-जनक दक्षता के साथ पेश आ रहा था जो केवल ऐसे आदमी में सम्भव हो सकती है, जो बहुत बड़ा कलाकार हो और साथ ही बहुत बड़ा ऋषि।

इस घटना के कुछ दिन पहले जब वह तानेइयेक और सूलेर के साथ सङ्गीत पर बातें कर रहा था तो वह, बच्चों की तरह भाव-मम और पुलिकत हो रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि वह सङ्गीत की प्रशंसा के बहाने जैसे स्वयं अपने उत्साह पर—बिक यह कहना अधिक उचित होगा कि उत्साह प्रकट कर सकने की योग्यता पर—सुग्ध हो रहा था। उसने यह मत प्रकट किया कि सङ्गीत के सम्बन्ध में शोपेनहोअर ने जिस योग्यता और गहराई से लिखा है वह अद्वितीय है; इसी सिलसिले में उसने अन्तर्कथा के रूप में प्रसिद्ध किन फेट के सम्बन्ध में एक विनोदपूर्ण किस्सा सुनाया, और अन्त में कहा कि सङ्गीत ''आत्मा की नीरव अर्चना है ।''

इसपर सूलेर ने पूछा--''नीरव कैसे ?''

''इसिलिये कि वह शब्दों का नहीं, बिस्क ध्विन का प्रयोग विशेष रूप से करता है। भावों और विचारों की अपेक्षा ध्विन में आतमा का समावेश अधिक रहता है। भाव एक बढुवे की तरह है—उसमें ताँबे के सिक्के भी रहते हैं जो अत्यन्त तुच्छ हैं। पर ध्विन में किसी प्रकार का मिश्रण नहीं होता—वह पूर्ण रूप से विशुद्ध और निष्कछष होती है।"

वह अत्यन्त प्रमन्नतापूर्वक सरल, मधुर शब्दों में अपने विचार प्रकट कर रहा था, और चुन-चुन कर सबसे अधिक सुन्दर और कोमल शब्दों का प्रयोग कर रहा था, जो कि उसके लिये बिलकुल नयी बात थी। इसके बाद अकस्मात्, अप्रत्याशित रूप से, दाढ़ी के भीतर अपनी व्यङ्गपूर्ण मुसकान को छिपाने की चेष्टा करता हुआ, वह पुच-कार-भरी मधुर वाणी में बोल उठा—''सब संगीतज्ञ मूर्ल होते हैं। जो सङ्गीतज्ञ जितना ही अधिक प्रतिभाशाली होता है वह उतना ही अधिक ओछा होता है। आश्चर्य केवल इस बात पर होता है कि वे सब धार्मिक होते हैं।''

恭

36

15

\*

एक बार उसने चेखाफ से टेलीफोन पर कहा था-

''आज का दिन मुझे बहुत ही सुन्दर लग रहा है; मेरी आत्मा आनन्द से इस क़दर ओत-प्रोत है कि मैं तुम्हारे लिये भी उसी प्रकार के आनन्द की कामना करता हूँ। हाँ, खास तौर से तुम्हारे लिये। तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो, बहुत ही अच्छे!"

\* \* \* \*

जब कोई व्यक्ति टाल्सटाय से ऐसे विषयों पर बात करता है जिन का कोई उपयोग वह नहीं कर सकता, तो वह उदासीनता और अविस्वासपूर्वक उसकी बातें सुनता है। वास्तव में वह किसी से किसी विषय पर ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ पूछता नहीं — केवल जाँच के लिये प्रश्न करता है। अजीव और दुष्प्राप्य चीजों को इकट्टा करने-वाले व्यक्ति की तरह वह केवल ऐसी दुर्मूल्य वस्तुओं का संग्रह करता है जो उसके दूसरे संग्रहों से मेल खाता हो।

\* \* \* \*

एक दिन वह अपनी चिट्ठियों को पढ़कर उन्हें ठीक सिलिसिले से रख रहा था। इस अवसर पर उसने कहा—

"इस समय सब लोग मेरे सम्बन्ध में बड़ा शोर मचाए रहते हैं, सर्वत्र मेरी रचनाओं की चर्चा होती रहती है। पर अन्त में, जब एक-आध वर्ष बाद मेरी मृत्यु हो जायगी, तो लोग कहेंगे—'टाल्सटाय १ हाँ, हाँ, ठींक है, इस नाम का एक कौंट था जिसने जूते बनाने का प्रयत्न किया था; बाद में अकस्मात् उसके जीवन में एक अनोखी बात देखने में आई। क्या उसी व्यक्ति से तुम्हारा आशय है ?'

की चतुराई से भरी और आत्मसन्तोषपूर्ण मुसकान का-सा भाव पाया है, जो किसी छिपाई हुई चीज को अप्रत्याशित रूप से फिर से पा जाता है। वह पहले उसे कहीं छिपाकर रख देता और फिर एकदम भूल जाता है कि किस स्थान में उसने उसे छिपाया था। जब उसकी आवश्यकता पडती है तो वह चिन्ता और आशङ्का से घबरा उठता है और घण्टों अत्यन्त व्याकुल होकर सोचता रहता है—''मैंने उस चीज को कहाँ रख दिया, जिसकी मुझे इस समय इतनी अधिक आवश्यकता है ?" इस खयाल से कि कहीं उसके आस-पास के लोग उसकी इस बेचैनी की बात मालूम न कर छें और उसके सम्बन्ध में उसे परेशान करना ग्रुरू कर दें और किसी प्रकार की हानि पहुँचाने लगें, वह भयभीत हो उठता है। इसके बाद अकरमात् उसे वह छिपाई हुई चीज मिल जाती है। अपनी उस सफलता से वह अत्यन्त प्रसन्न हो उठता है, और चूँकि अब दूसरों के आगे अपने मन का भाव छिपाने और उनसे घबराने का कोई कारण नहीं रह जाता, इसलिये अपने आस-पास के व्यक्तियों को वह चतुराई से भरी दृष्टि से देखने लगता है. जैसे कहना चाहता हो—''अब तुम लोग मुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहँचा सकते !"

पर उसने कौन-सी चीज़ छिपाई थी और वह कहाँ मिली—यह रहस्य सदा के लिये अज्ञात ही रहेगा।

उसके सम्बन्ध में तरह-तरह की बातें सोचते रहने से किसी का जी नहीं उकता सकता, पर उससे अक्सर मिलना दर-असल कष्टकर है। व्यक्तिगत रूप से में उसके साथ एक ही मकान में किसी हालत में नहीं रह सकता—एक ही कमरे के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या है। कारण यह है कि उसके चारों ओर का बातावरण मुझे एक रेगिस्तान

की तरह लगता है जहाँ ज्वलन्त सूर्य के प्रचण्ड ताप से सब चीजें झुलस जाती हैं, और वह सूर्य भी ऐसा जो स्वयं दिन-पर-दिन निर्वाण की ओर बढ़ा चला जा रहा हो, और एक विकराल और अनन्त रात्रि की पूर्वसूचना दे रहा हो।

## एएटन चेकाफ़

आज पाँच दिन से मेरा 'टेम्परेचर' नार्मल से ऊपर है, पर बिस्तर पर लेटे रहने की बात मुझे तनिक भी नहीं जँचती।

मटमैले रङ्ग की वर्षा पृथ्वी पर गीली घूल छिड़क रही है। आइको के किले पर से तोपों की गड़गड़ाइट मुझे साफ सुनाई दे रही है। शत्रु-सेना ने उस किले पर धावा बोल दिया है। रात के समय सर्च-लाइट की लम्बी जीम बादलों को चाटती रहती है। इस दृश्य से मन में बड़ी खलवली मचने लगती है, क्योंकि यह शैतान के इस आविष्कार—— युद्ध——की बात भूलने नहीं देता।

में चेकाफ़ की कहानियाँ पढ़ रहा हूँ। यदि दस वर्ष पहले उसकी मृत्यु न हो गई होती, तो आज युद्ध का यह दृश्य उसे निश्चय ही मार डाल्ता, क्योंकि मानवजाति के प्रति घृणा के माव से उसका मन पहले ही विषमय हो उठा था।

उसके जनाजे की बात मैं नहीं भूला हूँ। मास्को की जनता के उस "प्रिय" लेखक की अर्थी एक हरे रङ्ग की माल ढोने वाली गाड़ी में लाई गई, जिसकी एक बगल में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था—
"सीपों के लिये।" उस महान लेखक के जनाजे में शरीक होने के लिये जो खासी भीड़ स्टेशन पर इकट्ठा हुई थी उसका एक बड़ा भाग

जनरल केलर के जनाजे के साथ हो लिया। बात यह हुई कि जनरल केलर का मृत शरीर, जो कि मञ्चूरिया से लाया गया था, ठींक उसी समय मास्को पहुँचा। जनता को यह देखकर अत्यन्त आश्चर्य हो रहा था कि चेकाफ का जनाजा पूरे 'मिलिटरी' ठाठ के साथ निकाला जा रहा है। पर बाद में जब भूल मालूम हुई तो कुछ मनमौजी व्यक्तियों में कहकहा मुच गया और मजाक उड़ाया जाने लगा। चेकाफ के जनाजें के साथ केवल सौ के क़रीब आदमी रह गए। मैं दो वकीलों के पीछे-पीछे चल रहा था। वे दोनों नये जूते और भड़कीली 'टाइयों' से सिजत थे-सम्भवतः दोनों की सगाइयाँ हाल ही में हुई थीं। उनमें से एक का नाम व्ही. ए. माङ्काकाफ था। वह कुत्तों की होशियारी पर लेकचर बघार रहा था; और दूसरा — जिससे मैं परिचित नहीं हूँ — अपने देहाती मकान और उसके आसपास के स्थानों की प्रशंसा के पुल बाँध रहा था। एक महिला, जो हाथ में एक गोटेदार छाता लिए थी, एक चरमानशीन बुड़े सज्जन को इस बात पर विश्वास करने के लिये प्रेरित कर रही थी कि मृत व्यक्ति एक योग्य लेखक था। वह कह रही थी-''ओइ, वह कमाल का लेखक था और हद दर्जे का चुहचुहाता...'' वृद्ध महाशय ने उसकी बात सुनकर अविश्वासपूर्वक खाँसना ग्ररू कर दिया। बड़ी गर्मी पड़ रही थी और धूल उड़ रही थी। जनाजे के आगे एक भारी-भरकम शरीरवाला पुलिस का आदमी एक घोडे पर सवार होकर अकड़ता हुआ चला जा रहा था। सारा दृश्य अत्यन्त साधारण और बाजारू लग रहा था, जिसे देखकर किसी भी समझदार व्यक्ति के मन पर चोट पहुँचना स्वाभाविक था। वह जनाजा किसी भी हालत में एक महान् और सूक्ष्मदर्शी कलाकार की शान के उपयुक्त नहीं था।

'नोवोये फ्रेम्या' नामक पत्र के सम्पादक बुड्ढे ए. एस. सुवोरिन को एक बार चेकाफ़ ने लिखा था---

"नीरस, गद्यात्मक जीवन-संघर्ष की अपेक्षा अधिक जी उन नेदाली और कवित्वहीन बात और कोई नहीं हो सकती। इस प्रकार का सङ्घर्ष जीवन से सब आनन्द सोख लेता है और व्यक्ति को उदासीन और समवेदना-रहित बना देता है।"

ये शब्द रूसी विचारधारा को मार्मिक रूप से प्रकट करते हैं, और मेरा यह अनुमान है कि ए. पी. चेकाफ के मूल स्वभाव में यह बात नहीं थी। रूस में, जहाँ सब चीज़ों की इफ़रात है पर जहाँ लोग काम को केवल काम के लिये पसन्द नहीं करते, अधिकांश लोग इसी ढङ्ग से सोचने के आदी हैं। रूसी जनता शक्ति और स्फूर्ति की प्रशंसा करती है, पर उसमें विश्वास करने में उसे किनाई माल्म होती है। जैक लण्डन के समान सिक्रय मनोवृत्तिवाला लेखक रूस में मिलना असम्भव है। हालाँकि उक्त लेखक की पुस्तकें रूस में लोकप्रिय हैं, पर मैं नहीं समझता कि उनसे रूसियों को कर्म की प्रेरणा मिलती होगी; वे रचनाएँ केवल उनके मस्तिष्क को गुदगुदाती हैं।

पर इस दृष्टिकोण से चेकाफ़ पूर्णतया रूसी नहीं था। उसके लिये पूर्वोक्त 'जीवन-सङ्घर्ष' यौवन के प्रारम्भ में ही ग्रुरू हो गया था; तभी से उसे दो रोटियाँ प्राप्त करने के लिये नीरस कर्मचक्र में पिसने, प्रतिदिन के जीवन की तुच्छता को अपनाने और दिन-रात चिन्ता-मग्न रहने के लिये बाध्य होना पड़ा था। और यह चिन्ता केवल अपने ही पेट के लिये नहीं थी—उसके परिवार का पेट बहुत बड़ा था। इस प्रकार की आनन्दरहित चिन्ताओं के पीछे उसने अपनी जवानी की सारी शिक्त खर्च कर डाली थी, और इस बात पर हमें आश्चर्य होना चाहिये कि वह

अपनी परिहास की प्रवृत्ति को इस परिस्थित में भी अन्त तक कैसे कायम रख सका। उसने जीवन को केवल सन्तोष और शान्ति की रङ्गरिहत साधना के रूप में देखा; जीवन-नाट्य की विश्वाल "ट्रेजेडियाँ" उसके लिये प्रतिदिन की घटनाओं की घनी, मोटी परतों के नीचे छिपी हुई रहीं। बाद में जब वह किसी हद तक अपने चारों ओर के भूखे मुखों में अन्न के कौर डालने की चिन्ता से मुक्त हो पाया, तब वह उन बृहत् जीवन-नाटकों पर दीई दृष्टि डालने में समर्थ हुआ।

कर्म को सब प्रकार की संस्कृतियों का मूळ मानकर उसके महत्त्व का अनुभव चेकाफ जिस गहनता से करता था वह मेरी जानकारी में अद्वितीय है। उसकी यह अनुभूति उसके प्रतिदिन के जीवन की सभी तुच्छताओं के बीच में अपने को व्यक्त करती रहती थी--उसकी आदतों में, चीजों के चुनाव में और मानवीय कृतियों के प्रति उस उदार प्रेम-भावना में, जो उन्हें मनुष्य की सृजन-वृत्ति के प्रेरणा की उपज समझ कर उनकी प्रशंसा करने से कभी नहीं थकता। वह इमारतें गढ़ना, बाग लगाना, जमीन को सजाना तथा और भी इसी तरह के कामों को पसन्द करता था: उसमें कर्म-मूलक कविता की अनुभूति वर्तमान थी। उसने अपने बाग में जिन फल के पेड़ों और सजावट की झाड़ियों को अपने हाथ से लगाया था उनके उगने और पनपने की किया को वह अत्यन्त स्नेहपूर्वक देखा करता । आउटका में एक मकान बनाने का 'प्लान' उसने तैयार कर लिया था। इस सम्बन्ध में उसका कहना था--''यदि प्रत्येक मनुष्य जमीन के उस दुकड़े को सुन्दर बनाने की चेष्टा में कोई बात उठाए न रहता, जिस पर उसका अधिकार है, तो सारा संसार कितना आकर्षक न बन जाता !"

मैंने ''वास्का बुस्तलाएफ्'' नामक एक नाटक लिखना ग्रुरू किया

था, और एक दिन मैंने चेकाफ़ को वास्का की दाम्भिकतापूर्ण स्वगतोक्ति पढकर सुनाई, जो इस प्रकार थी——

''हाय, यदि मुझे अधिक शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होती, तो मैं ऐसी तम श्वास छोड़ता कि उससे बर्फिस्तान पिघल जाता! मैं सारी पृथ्वी का चक्कर लगाते चलता और उसपर सर्वत्र इल चलाता जाता! मैं वर्षों तक केवल चलता ही रहता और शहर-पर-शहर बसाता जाता. असंख्य गिर्जों का निर्माण करता. और अनन्त बाग लगाता । मैं पृथ्वी को इस तरह सजाता जैसे वह एक सुन्दरी कुमारी हो. और उसे अपनी छाती से लगाता. जैसे वह मेरी दुलहन हो । उसे गोद में उठाकर मैं ईश्वर के पास उसे ले जाता, और उससे कहता—"यह देखो ईश्वर! नीचे मेरी इस पृथ्वी की ओर देखों ! जरा इस बात पर गौर करों कि वास्का ने उस कैसे सन्दर रूप से अलंकत किया है। तमने इसे आकाश से केवल एक पत्थर की तरह नीचे फेंक दिया था, पर मेंने उस पत्थर को एक मूल्यवान हीरे के रूप में परिणत कर दिया है! इसे देखो, मेरे ईश्वर ! और मेरे साथ तुम भी खुशी मनाओ । यह देखो. सूर्य की किरणों में किस तेजी से यह हीरा चमक रहा है! मैं इसे तुम्हें एक सुन्दर उपहार के रूप में प्रदान करता हूँ-पर नहीं-मैं इसे नहीं दे सकता-में इसका मोह त्यागने में असमर्थ हूँ।"

चेकाफ ने इस स्वगतोक्ति को बहुत पसन्द किया, और आवेश के कारण खाँसते हुए उसने मुझसे और डा॰ एलोर्क्सन से, जो उस समय वहाँ मौजूद था, कहा— "वाह, वास्तव में यह उक्ति बहुत सुन्दर है! बहुत सत्य है और अत्यन्त मानवीय। इसमें सब दर्शनों का सार आ गया है। मनुष्य ने पृथ्वी को वासयोग्य बनाया है—इसलिये यह आव-स्यक है वह उसे सुखप्रद भी बनावे।"

इसके बाद उसने हठपूर्ण आवेश के साथ कहा——''वह बनाकर छोड़ेगा !'' .

उसने मुझसे वास्का की स्वगतोक्ति एक बार और पढ़ने के लिये अनुरोध किया । मैं पढ़ने लगा । वह अन्त तक ध्यानपूर्वक सुनता रहा । इसके वाद उसने अपना यह मन्तव्य प्रकट किया—"अन्तिम दो पंक्तियाँ अनावश्यक हैं—उनसे शालीनतारहित दम्भ की बू आती है । इसकी कोई आवश्यकता वहाँ पर नहीं है ।"

\* \* \*

अपनी साहित्यिक कृतियों के सम्बन्ध में चेकाफ़ बहुत कम बोला करता था, और जब कभी बोलने को विवश होता तो अनिच्छापूर्वक दो चार शब्द कहकर रह जाता। ऐसे अवसरों पर वह उसी शालीनता और सावधानी से बोला करता था जिस प्रकार वह टाल्सटाय के सम्बन्ध में बोलता था। बहुत ही कम अवसर ऐसे आते थे जब वह, खुश-मिजाज़ी की हालत में, हँसते हुए अपनी किसी नयी परिहासात्मक सूझ से हम लोगों को परिचित कराता। ऐसे ही बिरले अवसर पर एक बार उसने मुझसे कहा—

''मैं एक स्कूल की अध्यापिका के सम्बन्ध में एक कहानी लिखने जा रहा हूँ। वह एक नास्तिक और डार्विन को बहुत माननेवाली महिला होगी। जन-साधारण के कुसंस्कारों से लड़ने की आवश्यकता पर उसका पूर्ण विश्वास रहेगा; पर इस विश्वास के रहते हुए भी वह आधी रात के समय गुसलखाने में एक काली बिल्ली को उवालने से बाज नहीं आवेगी, और उस बिल्ली के शरीर से एक विशेष हड्डी निकालकर उस हड्डी को टोने-टोटके के काम में लावेगी, ताकि इन्छित व्यक्ति पर उसके प्रेम का जाद चल जावे!'' अपने नाटकों को वह प्रहसनात्मक और विनोदपूर्ण वताया करता था, और सम्भवतः इस बात पर वह सच्चे हृदय से विश्वास करता था। शायद उसके इस कथन से प्रभावित होकर ही सच्वा मोकोजा़फ़ इस बात पर जोर दिया करता था कि ''चेकाफ़ के नाटक गीति-प्रइसन के रूप में खेले जाने चाहियें।''

पर आम तौर से वह साहित्यिक प्रगति का अध्ययन अत्यन्त गम्मो-रतापूर्वक किया करता था, और नए लेखकों की रचनाओं पर विशेष मनोयोग पूर्वक ध्यान दिया करता था। अत्यन्त धैर्य के साथ वह बी. लाजारेक्सकी, एन. ओलीगी आदि-लेखकों की रचनाओं की हस्तलिखित कापियों को पढा करता।

वह कहा करता था—''हमें और अधिक लेखकों की आवश्यकता है। हमारे देश में साहित्य अभी तक एक न्तनता है—सुसंस्कृत श्रेणी के व्यक्तियों के लिये भी यह बात लागू होती है। नारवे की सारी जनसंख्या में प्रति दो सौ छब्बीस व्यक्तियों में से एक व्यक्ति लेखक है, और रूस में दस लाख व्यक्तियों में केवल एक लेखक पाया जाता है।"

\* \* \* \*

अपनी बीमारी के कारण वह कमी-कभी हुँझला उठता था और मानव-विद्वेषी बन जाता था। ऐसे अवसरों पर साहित्य तथा जीवन के सम्बन्ध में उसके विचार मनमाने होते थे, और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति उसका व्यवहार खीझ और हुँझलाहट से भरा होता था। एक दिन जब वह अपने कीच में लेटा हुआ खाँस रहा था और थर्मामीटर के

<sup>\*</sup> मास्को का एक बहुत बड़ा व्यापारी, जो क्रान्तिकारी होने के साथ ही कला का पोषक भी था।

साथ खेल-सा रहा था, उसने कहा— "मरने के लिये जीना किसी के लिए विशेष मुखकर नहीं कहा जा सकता; पर यह जानते हुए भी कि हमें अपने समय से पहले ही मर जाना है, यदि हम जीते रहें, तो यह बोर मूर्खता का परिचायक है।"

इसी तरह एक बार जब वह एक खुळी हुई खिड़की के पास वैठा था और समुद्र की दूरस्थित क्षितिज-रेखा की ओर देख रहा था, तो अकस्मात वह झुँझलाहट के साथ बोल उठा——

"हम लोग अच्छे मौरम, अच्छी प्रसल, सुखद प्रेम, धन की प्राप्ति, पुलिस के प्रधान पद की प्रतिष्ठा आदि वातों की आशा में जीवन विताने के आदी हो गए हैं, पर ऐसे व्यक्ति मुझे नहीं मिले जो अधिक समझदार बनने की आशा में जीवन विताते हों। हम लोग सोचते हैं—'किसी एक नये ज़ार के शासन में सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाएँ पहले से अच्छी हो जावेंगी, और दो सौ वर्ष बाद उससे भी अधिक उन्नति हो जावेगी'—पर इस बात की चेष्टा कोई नहीं करना चाहता कि कल ही सब व्यवस्थाएँ सुधर जावें। जीवन प्रतिदिन जिटल से जिटलतर होता चला आता है, और विना किसी नियम के मनमाने तौर से आगे को बढ़ा चला जाता है। लोग दिन पर दिन अधिक मृर्ख बनते चले जाते हैं, और अधिकांश व्यक्ति जीवन के बाहरी प्राङ्गण में टिल्ले-नवीसी करते फिरते हैं।"'

कुछ क्षण तक वह गहन विचार में मग्न होकर मौन हो रहा, और तब अपनी भौंहों को मटकाकर अपनी अन्तिम बात के सिलसिले में बोला—"गिर्जें के किसी जल्दस के अवसर पर लङ्कड़े-लूले भिखारियों की तरह।"

वह डाक्टर था — और रोग जब किसी डाक्टर पर आक्रमण करता

है तो वह उसके लिये साधारण रोगी की अपेक्षा अधिक कष्टसाध्य हो जाता है; •साधारण रोगी पीड़ा का केवल अनुभव करता है, पर डाक्टर जब बीमार पड़ता है तो वह पीड़ा का अनुभव तो करता ही है, साथ ही उस क्रिया की प्रगति से भी परिचित रहता है जिसके द्वारा उसका शरीर दिन-पर-दिन नष्ट होता चला जाता है। ऐसी हालत में रोग के सम्बन्ध में जानकारी रखना मृत्यु को अधिक शीव्रता से बुलाना है।

\* \* \* \*

जब वह हँसता था, तो उसकी आँखें बहुत सुन्दर दिखाई देती थीं—सुकुमार, स्निग्घ और स्त्रियों की तरह कोमल। और उसकी हँसी, जो एक प्रकार से नीरव होती थी, एक असाधारण प्रकार की होती थी। ऐसा जान पड़ता था कि अपनी हँसी में मग्न होकर वह स्वयं उसका रस बड़े आनन्द से ले रहा है। मुझे जीवन में कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो चेकाफ के समान 'आध्यात्मिक' रूप से हँसने में समर्थ हो। गन्दी बातों पर हँसना तो दर-किनार, मुसकान की झलक तक उसके चेहरे पर नहीं दिखाई देती थी।

अपने इसी विशेषत्व के साथ हँसते हुए एक दिन उसने मुझसे कहा---

"तुम्हें मालूम है टाल्सटाय का रुख तुम्हारे प्रति क्यों इस क़दर बदला हुआ है ? वह तुमसे ईर्ष्या करने लगा है । उसके मन में यह विश्वास जम गया है कि मुलेरियत्सकी तुम्हें अधिक पसन्द करता है और उसे कम । हाँ, विलकुल यही बात है । कल उसने मुझसे कहा— 'मैं गोकीं के साथ सहृदयता से पेश नहीं आ सकता—में स्वयं नहीं जानता कि इसका कारण क्या है । मुझे इस बात से दु:ख ही होता है

कि स्लेर उसके साथ रहता है। स्लेर के लिये यह हानिकर है।
गोकीं एक निष्करण व्यक्ति है। वह मुझे धर्मशास्त्र के एक ऐसे छात्र की
याद दिलाता है जिसे अपनी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक शिष्टाचार के चकर
में फँसना पड़ा हो, और इस कारण वह सबके प्रति झुँझला उठा हो।
गोकीं के मीतर एक जास्स की आत्मा छिपी हुई है। उसे देखकर
यह अनुभव होने लगता है जैसे वह बाइबिल में वर्णित कनान के देश
में आ मटका हो। वहाँ वह अपने को एक परदेशी समझता है, अपने
चारों की प्रत्येक बात पर बड़ी सावधानी से गौर करता है, प्रत्येक
व्यक्ति की चाल-ढाल पर नज़र रखता है, और तब अपने एक विशेष
देवता को लम्बी-चौड़ी रिपोर्ट लिखकर मेजता है। और उसका वह
देवता क्या है पूरा दानव है—वह किसान स्त्रियों की दन्तकथाओं में
वर्णित किसी एक कामुक भृत या वैताल की तरह या पानी में निवास
करनेवाली डायन-परी की तरह है'।"

यह कहते हुए चेकाफ खिलखिला कर हँस रहा था और हँसते-हँसते उसकी आँखों से आँसू निकल आए थे। आँसुओं को पोंछ कर वह कहने लगा—''मैंने टाल्सटाय से कहा—'गोकीं बड़ा सहृदय व्यक्ति है।' पर वह अपनी वात पर अड़ा रहा और बोला—'नहीं, नहीं, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ! उसकी नाक बतख की-सी है—केवल दिलजले और निष्करण व्यक्तियों की नाक उस तरह की होती है। स्त्रियाँ भी उसे नहीं चाहतीं, और स्त्रियाँ इस सम्बन्ध में कुत्तों की तरह विशेषज्ञ होती हैं, सहृदय पुरुष को वे फौरन सूँच लेती हैं। पर स्लेर की बात दूसरी है—उसमें सब व्यक्तियों को निःस्वार्थ भाव से चाहने का अमूल्य गुण वर्तमान है। इस क्षेत्र में वह वास्तव में प्रतिभा-शील है! जो व्यक्ति प्रेम करना जानता है वह सब कुछ जानता है'।" चेकाफ इतना कहकर एक क्षण के लिये चुप रहा, और इसके बाद उसने कहा—''हाँ, बुड्ढा बेचारा तुमसे ईर्घ्या करने लगा है। बास्तव में वह एक आश्चर्यजनक बुड्ढा है!"

\* \* \* \* \*

टाल्सटाय के सम्बन्ध में वह जब कभी बोल्ला तो उसकी आँखों में एक अव्यक्त, स्निग्ध और उद्विग्न मुसकान खेल्ली रहती थी, और ऐसे अवसरों पर वह अपनी आवाज धीमी कर लेता, जैसे वह परीलोक के किसी ऐसे गहन रहस्यमय जीव के सम्बन्ध में बातें कर रहा हो, जिसके लिये कोमल और चुने हुए शब्दों का उपयोग आवश्यक है। वह अक्सर इस बात की शिकायत किया करता था कि जर्मन किव गेटे की तरह टाल्सटाय के साथ रहनेवाला एकेमान के समस्त तीखे, आकस्मिक और अक्सर आत्मखण्डनात्मक विचारों को सावधानी के साथ लिपिबद्ध करता रहे।

इस सम्बन्ध में उसने एक वार स्लेरियत्सकी से कहा था— "तुम्हें यह काम अपने हाथ में लेना चाहिये। टाल्सटाय तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी तरह से बातें करता है, और तरह-तरह के विचार तुम्हारे आगे प्रकट करता रहता है।"

स्लेर के सम्बन्ध में एक बार चेकाफ़ ने मुझसे कहा था—''वह एक समझदार बचा है।'' उसकी यह बात बिलकुल सच थी।

\* \* \* \*

एक दिन टाल्सटाय चेकाफ की किसी एक कहानी के सम्बन्ध में बड़े आवेश के साथ अपना मन्तव्य प्रकट कर रहा था। सम्भवतः वह 'दुशेङ्का' शीर्षक कहानी थी। टाल्सटाय कह रहा था—''यह कहानी

एक ऐसे गोटे की तरह है, जो किसी निष्कल्झ करिक्णी कुमारी द्वारा तैयार किया गया हो। पिछले जमाने में इस तरह के गोटे तैयार करने वाले लोग हमारे देश में थे; वे गोटे का जो 'डिज़ाइन' तैयार करते थे उसमें अपने जीवन की सब बातें, सब सुख-स्वप्न अङ्कित कर देते थे। उन 'डिज़ाइनों' के रूप में वे उन सब बातों का स्वप्न अङ्कित करते थे जो उन्हें बहुत प्रिय होती थीं, और अपने पवित्र, निष्कलङ्क और अनि-श्वित प्रेम का स्वरूप उसमें बुन देते थे।"

टाल्सटाय इस कदर आवेश के साथ बोल रहा था कि बोलते-बोलते उसकी आँखों से आँस् निकल आए थे। ठीक उसी दिन चेकाफ़ का टेम्परेचर बढ़ गया था, और उसके गाल तमतमाए हुए थे। वह शान्त भाव से, सिर नीचा किए बैटा था, और जब टाल्सटाय उसकी प्रशंसा कर रहा था तो वह चुपचाप बड़ी सावधानी से अपना चश्मा पोंछने में व्यस्त था। बहुत देर तक वह चुपचाप बैटा सुनता रहा। अन्त में एक लम्बी आह भरकर वह सकुचाई हुई आवाज़ में धीरे से बोला—"इस कहानी में प्रफ़ की वहुत-सी गलतियाँ रह गई हैं।"

\* \* \*

चेकाफ़ के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें लिखी जा सकती हैं, पर उन्हें सूक्ष्म और सुकुमार शैली में लिखना होगा, और इस तरह की कला में मैं सिद्धहस्त नहीं हूँ। उसके सम्बन्ध में उसी शैली में लिखना ठीक होगा जिसमें उसने स्वयं 'स्टेप' शीर्षक कहानी लिखी थी। इस कहानी का वातावरण ही बिलकुल निराला है, वह यद्यपि हलके हाथों लिखी गई है, तथापि उसमें एक गहन चिन्ताशील विषाद का भाव पाया जाता है, जो रूस की विशेषता है। इस तरह की मार्मिक कहानी, लेखक केवल अपने लिये लिखता है। चेकाफ़ के समान व्यक्ति की स्मृति जगने

से बड़ी प्रसन्नता हाँती है, उससे जीवन में एक नयी स्फूर्ति पैदा होती है, जीवन का एक स्पष्ट और निश्चित अर्थ सामने आता है।

मनुष्य अपने सब पापों और दोषों के बावजूद संसार-चक्र का एक धुरा-मात्र है। इम सब अपने सहजातीय मनुष्यों के प्रेम के लिये लाला-यित रहते हैं, और जब आदमी भूखा होता है तो अधपकी रोटी भी मीठी लगती है।

## कवि और वेश्या

एक दिन पेकार के चाय-घर में मैं नेक्सकी में रहनेवाली एक नौजवान लड़की से बार्तें कर रहा था।

उसने कहा—''तुम्हारे पास जो यह किताब है उसे प्रसिद्ध किव-ब्लाक ने लिखा है न ? मेरा भी उससे व्यक्तिगत परिचय रहा है, हालाँकि मैं उससे एक बार से अधिक नहीं मिली।

''शरत्काल की रात थी, और चारों ओर घना और तर कुहरा छाया हुआ था। ड्यूमा की घड़ी बारह बजे का समय बता रही थी। मैं किसी गाहक की खोज में इधर-उधर चक्कर लगाने के कारण बहुत थकान माल्स करने लगी थी, और घर लौट चलने का विचार कर रही थी। अचानक इटालियान्सका के एक कोने पर एक बहुत सुन्दर रूप से सुसज्जित पुरुष मेरे पास आया और उसने मुझे अपने साथ चलने के लिये अनुरोध किया। वह बहुत ही सुन्दर दिखाई देता था और उसके मुख पर एक ऐसा गर्वीला भाव अङ्कित था कि मैंने उसे कोई विदेशी समझा।

''हम दोनों पैदल चले क्योंकि जहाँ हमें जाना था—१० नं०

कारावानाइया में वह स्थान पास ही था। वह प्रेमिकों के मिलने का अड्डा था। चलते हुए मैं उससे बातें करने लगी, पर उसने मेरी किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार का व्यवहार एक तो मेरे लिये असाधारण-सा था, और दूसरे कुछ प्रियकर भी नहीं था। इस प्रकार की अशिष्टता को मैं पाश्चिक समझती हूँ।

"जब इम लोग नियत स्थान पर पहुँच गए तो मैंने चाय के लिये आर्डर दिया। 'वेटर' बहुत देर तक वापस नहीं आया, इसलिये मेरा साथी स्वयं उसे बुलाने के लिये हॉल में गया। चूँकि मैं बहुत थकी हुई थी और जाड़े के कारण बहुत वेचैन थी, इसलिये ज्योंही मेरा साथी 'वेटर' को बुलाने गया त्योंही मैं सोफापर हाथ-पाँव समेटकर सो गई। कुछ समय वाद जब अकस्मात् मेरी आँखें खुलीं, तो मैंने देखा कि वह मेरे सामने चुपचाप वैटा है। वह अपने दोनों हाथों से अपना सिर यामे हुए अपने कुहनों के बल मेज पर झुका हुआ था, और मुझे अत्यन्त गम्भीर और मार्मिक दृष्टि से एकटक देख रहा था। उसकी उस पैनी दृष्टि की गम्भीरता मन में कुछ मय का-सा आभास उत्यन्न करनेवाली थी।

''पर मैं तिनक भी भयभीत नहीं हुई, केवल इस बात पर लज्जा का अनुभव करने लगी कि मुझे नींद आ गई। साथ ही मैं मन-ही-मन यह सोच रही थी—'वह निश्चय ही सङ्गीतज्ञ होगा, उसके बाल बहुत 'बुँबराले हैं।'

''मैंने कहा—'क्षमा कीजिएगा। मैं सर्दी से अकड़ी हुई थी और यक गई थी।'

''पर वह केवल अत्यन्त नम्रता के साथ मन्द-मन्द मुस्कराया और बोला—'इस बात का ख्याल बिलकुल न करो।' यह कहकर वह अपनी जगह से उर्ठकर मेरी बगल में आकर सोफा पर बैठ गया, और मुझें उठाकर उसने अपनी गोद में बिठा लिया । इसके बाद मेरे सिर के बाल सहलाते हुए बोला—'और थोड़ी देर के लिये सो जाओ ।' और मज़ें की बात यह है कि मैं सचमुच सो गई! यह अच्छा मज़ाक रहा! मैं जानती थी कि यह मेरी निहायत बेवकूकी और ज़्यादती है, पर मेरा इरीर इस कदर थका हुआ था कि मैं बरबस सो गई।

''बह धीरे से मुझे बच्चों की तरह झुलाने लगा, जिससे मुझे बड़ा आराम माल्म हो रहा था। मैं बीच-बीच में क्षण-भर के लिये अपनी आँखे खोलकर उसकी ओर देखकर केवल मुस्करा देती थी और वह भी पल्टे में मुस्करा देता था। पर तत्काल मैं फिर सो जाती थी। इस प्रकार मैं बहुत देर तक सोती रही। अन्त में उसने मुझे जगाने के उद्देश्य से घीरे से अपने हाथ से हिल्या-हुलाया। मैं जग उठी। उसने अत्यन्त नम्नता के साथ कहा—'अच्छा, अब मैं जाता हूँ!' यह कहकर वह उठ खड़ा हुआ और मेज पर उसने पचीस रूबल श्र रख दिये।

"मैंने हड़बड़ा कर कहा—"यह क्या ? यह रुपया आप किस लिये दे रहे हैं ?

''मुझे अपने व्यवहार पर बड़ी लज्जा मालूम हो रही थी और अकारण उसका रुपया स्वीकार करने में मैं बड़ी झिझक महसूस कर रही थी। वास्तव में उसके साथ मेरा व्यवहार बड़ा हास्यास्पद और असाधारण था। पर वह केवल मन्द-मन्द मुस्कराने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़कर धीरे से उसे दबाया, और—सचमुच उसे चूम लिया। इसके बाद वह चला गया। उसके जाते ही 'वेटर' मेरे पास आया।

<sup>\*</sup> उस समय के हिसाब से प्रायः पैंतालीस रुपये।

''मैंने 'वेटर' से पूछा—'तुम जानते हो, यह आदमी कौन था ?' ''उसने उत्तर दिया—'वह मशहूर किन, ब्लाक है—यह देखो !' यह कहकर उसने एक पत्र में छपा हुआ उसका फोटो मुझे दिखाया।

"फोटो देखकर मुझे विश्वास हो गया कि निश्चय ही वह ब्लाक था। मैंने मन-ही-मन कहा— 'भगवन्! मैं कैसी मूर्खता से उसके साथ पेश आई!' "

यह बात कहते हुए खेद की भावना के कारण उसके सतेज मुख पर बल पड़ गए । उसकी ऑखों में, जो शरारत से भरी होने पर भी ग्रहहीन कुत्ते के पिल्ले की तरह करुण थीं, मुझे वास्तविक बेदना का आभास दिखाई दे रहा था। मेरे पास उस समय जितने भी रुपये थे वे सब मैंने उसे दे दिए, और तब से ब्लाक के प्रति मेरे मन में अत्यन्त निकटता का भाव उत्पन्न हो गया।

ब्लाक का गर्वीला चेहरा और उन्नत ललाट मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। उसका ललाट देखकर मुझे फ्लोरेन्टाइन शिल्पकला के अभ्युदय काल के चित्रों की याद आती है।

# परिहासपूर्ण घटनाएँ

एक भूतपूर्व िषपाही ने एक बार मुझसे कहा—''छड़ाई में भी कभी-कभी परिहासपूर्ण घटनाएँ घट जाती हैं। उदाहरण के लिये, एक बार हम लोग पाँच आदमी पास ही किसी एक जङ्गल में कुछ टहिनयाँ तोड़कर छाने गये। अचानक जर्मनों का एक दोज़्ख़ी गोला भयङ्कर विस्कोट के साथ हमारे ऊपर आ टूटा। मैं जबर्दस्त धका खाकर एक गढ़े में जा गिरा और वह गढ़ा ऊपर से पत्थरों से ढक गया। "जब मैं अपने होश में आया तो उस गढ़े के भीतर लेटे-लेटे सोचने लगा— 'सेमियन, तुम अब समाप्त हुए!' पर नहीं, मैं शीघ ही चङ्गा होकर उठ बैठा। बाहर निकलकर, आँखें मलने के बाद मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई—पर मैरे मित्रों का कहीं कोई चिह्न नहीं दिखाई दिया। मेरे सिर के ऊपर कुछ पेड़ थे, जो बिलकुल ठूँठ थे। उनकी कुछ टहनियों से मनुष्यों की अँतड़ियों की रिसयाँ लटक रही थीं।

''यह विचित्र दृश्य देखकर मैं ठठाकर हँस पड़ा ! मेरे साथियों के वे जो अनोखे चिह्न होष रह गए थे वे वास्तव में बड़े मजे के थे।

''इसमें सन्देह नहीं कि कुछ ही समय बाद मुझे अपने साथियों की उस दशा पर दु:ख हुआ। कुछ भी हो, आखिर वे मेरे मित्र थे, ठीक मेरे ही समान चलते-फिरते मनुष्य थे; और अकस्मात् उनका कोई चिह्न ही शेष नहीं रहा, जैसे कभी उनका अस्तित्व ही न रहा हो। पर पहले मुझे हँसी अवस्य आई।''

#### \* \* \* \*

''हम लोग एक ऐसे गाँव में पहुँचे जहाँ तीन से अधिक झोपड़ियाँ नहीं थीं। उनमें से एक के पास एक बुढ़िया बैठी हुई थी, और कुछ ही दूरी पर एक गाय चर रही थी। हम लोगों ने बुढ़िया से कहा— 'नानी, यह जानवर किसका है है—तुम्हारा है क्या ?'

''बुढ़िया हमारा प्रश्न सुनते ही ढाड़ मार कर रोने लगी और 'घुटने टेककर विनय के स्वर में कहने लगी—'मेरे बच्चे—सब तहखाने में छिपे हैं। अगर तुम लोग गाय ले लोगे तो वे सब भूखों मर जावेंगे।

"इम लोगों ने कहा—'चिल्लाओ मत, बुढ़िया! इम तुम्हें इस गाय के लिये एक रसीद दे देंगे।' "इमारी पलटन का एक सिपाही कोस्ट्रोम का रहनेवाला था। वह नम्बरी उचका था। उसने इस आश्रय की एक रसीद लिखकर •बुढ़िया को दी— 'यह बुढ़िया नब्बे वर्ष तक जीवित रह चुकी है और यह आशा करती है कि वह और नब्बे वर्ष तक जीएगी—पर वह जी नहीं सकती।' इसके नीचे उस बदमाश छोकरे ने दस्तख़त के स्थान पर लिख दिया—'सर्वशक्तिमान ईश्वर।'

''इम लोगों ने बुढ़िया को वह रसीद दे दी और गाय को अपने साथ ले गये। उस मज़ाक पर इम लोग इस क़दर हुँस रहे थे कि चल नहीं पाते थे। रास्ते में कई बार इम लोगों को हुँसी के कारण निकले हुए आँसुओं को पोंछने के लिये रुकना पड़ा।

## क्रान्ति के चलचित्र

१९१९

इस वर्ष गर्मियों के प्रारम्भ में विचित्र मौतिक जगत् के-से लोग पेट्रोग्राड की सड़कों में चक्कर काटते हुए दिखाई देते थे। आज तक ये सब लोग कहाँ और कैसे जीवन बिताते होंगे? निश्चय ही वे गन्दी बिस्त्यों में, पुराने, निर्जन मकानों के खण्डहरों में, जीवन से बिहस्कृत और संसार तथा समाज द्वारा अवमानित और विताड़ित अवस्था में छिपे पड़े होंगे। मैं जब-जब उन्हें देखता था तो प्रति बार मेरे मन में रह-रहकर एक विशेष धारणा उत्पन्न होती थी—यह कि वे लोग कोई एक बात भूल गए हैं और उसे याद करने का प्रबल प्रयत्न कर रहे हैं— उसी बात की खोज में खुपचाप शहर के चारों ओर चक्कर काटते फिरते हैं। वे सब फटे-पुराने कपड़े पहने थे, जिनकी धज्जी-धज्जी अलग हो

गई थी; वे गन्दे दिखाई देते थे और बहुत भूखे लगते थे। पर भिखा-रियों की तरह उनका रूप-रङ्ग नहीं था, और न वे किसी से भीख माँगते ही थे। वे बिलकुल चुपचाप, बड़ी सावधानी के साथ चल रहे थे, और साधारण राइगीरों को सन्देह तथा कुत्हल की दृष्टि से देख रहे थे। जब वे दुकानों की खिड़िकयों के पास खड़े होते थे, तो वहाँ प्रदर्शित की गई चीज़ों को इस दृष्टि से देखते थे जैसे यह याद करने की कोशिश कर रहे हों कि वे सब चीज़ेंकिन कामों में लाई जाती हैं। मोटरों को देखते ही वे भयभीत हो उठते थे, जिस प्रकार बीस वर्ष पहले देहाती पुरुष और स्त्रियाँ इस सवारी से डरती थीं।

\* \* \* \*

एक लम्बे कद का, भूरे रङ्ग के चेहरेवाला बुहा, जिसकी आँखें भीतर को घँसी हुई थीं, नाक टेढ़ी थीं और दाढ़ी कुछ-कुछ हरा रङ्ग लिए हुए थीं, शिष्टता के बतौर अपनी फटी और सिकुड़न पड़ी हुई पुरानी टोपी को हाथ से ऊपर उठाकर, तेज़ रफ़्तार से जाती हुई मोटर-कार की ओर उँगली से इशारा करते हुए एक राहगीर से पूछता है— ''बिजली ? ओह, समझा ! धन्यवाद !''

वह बुड्डा छाती आगे को बढ़ाए और सिर ऊँचा उठाए चला जाता है; जब कोई आदमी सामने से आता है तो वह उसके लिये रास्ता नहीं छोड़ता, और जो-जो व्यक्ति उसके पास से होकर गुज़रते हैं उनकी ओर अपनी अधखुली आँखों से घृणापूर्वक देखता है। उसके पाँव नक्के हैं और जब वह सड़क पर बिछे हुए पत्थरों को अपने पाँवों के तलवों से स्पर्श करता है तो उनपर अपने अँगूठों को जमाता है, जैसे पत्थरों की मज़बूती परखना चाहता हो। एक आवारा मिखमङ्का अकस्मात् उसके पास आकर प्रकन करता है—

''वाबा, तुम कौन हो ?''

''बहुत सम्भव है, मैं एक मनुष्य हूँ।''

**''रूसी** ?"

"जीवन-भर।"

''पलटन में ?''

''शायद।''

इसके बाद प्रश्न करने वाले छोकरे की जाँच करते हुए वह पलटे में पूछता है—

''क्रांति कर रहे हो ?''

"कर चुके !"

''ओह····''

इसके बाद बुहा वहाँ से अलग हट कर पुरानी कितावें वेचने वाले की दुकान के पास जाता है, और बाँप हाथ से मजबूती के साथ दाढ़ी पकड़ कर खिड़की पर सजाई हुई कितावों को देखने लगता है। आवारा छोकरा फिर एक बार घेर कर कुछ पूछता है; पर बुहा उसकी ओर न देख कर घीरे से कहता है—"हट जाओ।"

### × × +

साइमियनेन्स की सड़क पर गिर्जे के फाटक से लगे एक प्रायः चालीस वर्ष की स्त्री खड़ी है। उसका पीला चेहरा स्जा हुआ है, जिसके कारण उसकी आँखे टींक से नहीं दीखतीं। उसका मुँह आधा खुला है, जैसे वह हाँफ रही हो। उसके नङ्गे पाँव बड़े-बड़े ज्तों के भीतर घुसे हुए हैं। उन ज्तों के सिरे स्खी हुई कीचड़ की मोटी परत से ढके हुए हैं। वह पुरुषों के पहनने योग्य ड्रेसिंग-गाउन अपने शरीर पर लपेटे हुए हैं। उसके हाथ एक-वृसरे से जुड़े हुए उसके वक्षस्थल पर स्थापित हैं। उसके सिर पर फूस की बनी एक टोपी है, जिस पर सिकुड़ी हुई पत्तियों सिहत एक 'चेरी' फल अङ्कित है—मालूम होता है किसी समय 'चेरियों' का एक पूरा गुच्छा उस पर अङ्कित था, पर अब केवल एक ही 'चेरी' रह गई है,—बाकी सब घिसघिसा गए हैं, और उसके रोष चिह्न शीरों की तरह चमक रहे हैं।

अपनी मोटी और सुडौल मौंहों को मटकाती हुई वह बड़े गौर से ट्रामगाड़ियों के भीतर भीड़ के बीच में पिथकों का घुसना, प्लेटफार्मों पर से कूदना और गाड़ियों में उतर कर इघर-उघर विखर जाना देख रही है। उसके ओठ हिल रहे हैं, जैसे वह आने-जाने वाले व्यक्तियों की संख्या गिन रही हो। यह भी संम्भव है कि वह किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा में खड़ी हो और उस व्यक्ति के मिलने पर उससे जो-जो बातें कहेगी उनका अभ्यास कर रही हो। उसकी फूली हुई आँखों की लाल और तक्क दरारों के बीच एक निष्करण, गम्भीर और तीखी दृष्टि झलक रही है। सड़क पर सिगरेट बेचने वाले छोकरें जब उसकी वगल में होकर गुज़रते हैं तो वह उन्हें घृणा-पूर्वक घक्का देकर हटा देती है।

एक व्यक्ति आकर धीरे से उससे पूछता है—''तुम्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता तो नहीं है ?''

वह उस अनाहूत व्यक्तिको कोध-भरी दृष्टि से देखती है और उसीकी तरह धीमे स्वर में उत्तर देती है—''तुमने क्या देख कर ऐसा सोचा ?'' ''क्षय करनाः '''

एक साफ-सुथरी नाटे क़द की बुढ़िया एक गोटेदार टोपी पहने उसकी बगल में खड़ी है, और सन या मिट्टी की बनी हुई 'पैस्ट्री' बेच रही है। अजनबी स्त्री उस बुढ़िया से पूछती है—-''क्या तुम—एक महिला हो ?'' ''में दुकान करनेवालों की श्रेणी की हूँ।''
''अच्छा ! इस शहर में कितने आदमी रहते हैं ?''
''में नहीं जानती । बहुत-से रहते हैं।''
''हाँ, यह देखकर भय मालूम होने लगता है कि यहाँ कितने..."
''क्या तुम परदेसी हो ?''

''मैं ? नहीं । मैं यहीं की रहनेवाली हूँ।''

यह कहकर वह वहाँ से चल देती है। अपने भारी जूतों को, जो बहुत बड़े और ढीले होने के कारण उसके पाँवों में ठीक से जम नहीं पाते, घसीटती हुई वह सर्कस की ओर बढ़ती है।

कुछ समय बाद वह सर्कस के पीछे एक वाग में जाकर एक वेश्व पर बैठ जाती है। उसकी बगल में एक भारी-भरकम शरीरवाली बुढ़िया छड़ी टेककर गर्दन झुकाए बैठी है, और वड़े जोरों से साँस ले रही है। उसका चेहरा पत्थर पर खुदा हुआ-सा माल्रम होता है, वह काले रङ्ग का गोल चश्मा लगाए है, और एक कीमती पशमी कोट का शेष चिह्न और रेशम तथा भूरे रङ्ग के पशम के चिथडे पहने है।

उस शस्ते से गुजरते हुए मुझे एक भारी गले की आवाज और तीखे, चुभते हुए शब्द सुनाई पड़ते हैं—''इस शहर का अन्तिम भद्र पुरुष उन्नीस वर्ष पहले मर चुका था।''

और बुढ़िया बहरों की तरह चिछाकर कहती है—''न्यायालय में आग लग गई है। मैं देखने गई थी, केवल दीवारें शेष रह गई हैं। बाक़ी सब कुछ जल गया है। ईश्वर का दण्ड है!''

बड़े-बड़े जुतोंवाली स्त्री बुढ़िया के कानों के पास झककर कहती है—''मेरे घर के सब लोग जेल में बन्द हैं—सब !''

मुझे ऐसा लगा कि वह ऐसा कहते हुए हँस रही थी।

एक नाटे कर्द का आदमी, जिसके शरीर में बहुत बाल हैं, और जिसकी, स्रत बन्दर की-सी और नाक कचूमर की हुई-सी है, बड़ी तेज़ी से चला जा रहा है—बिक एक प्रकार से दौड़ रहा है। उसकी आँखों की नीली-भूरी पुतलियाँ किसी आशङ्का के कारण फैली हुई हैं; उन पुतलियों के चारों ओर सुन्दर गोलाकार रूप से सकेंद्री छाई हुई हैं। जो ओवरकोट वह पहने है, वह स्पष्ट ही उसका नहीं माल्रम होता; उसका किनारा झालर की तरह सिकुड़ा और सिमटा है। उसके पाँवों में 'फेल्ट' जूते हैं जिनकी एड़ियों के हिस्से घिस गए हैं, और उसके सिर पर टोपी नहीं है। उसके सिरपर अधपके जजर-बाल अयाल की तरह सीधे ऊपर को उठे हुए हैं; एक घनी दाढ़ी उसकी आँखों के पास से, गालों की हिड़ियों पर से कानों तक बेढ़े तौर से उमरी हुई है। वह चलते-चलते किसी चिन्ता से उद्दिम होकर बड़बड़ा रहा है, अपने हाथों को बीच-बीच में झटकता रहता है। अपनी उँगलियाँ एक दूसरे से कसकर फँसाता है। नारोड्नी डाम नामक स्कायर में जाकर वह सिपाहियों को लक्ष्य करके भाषण देता है—

"तुम लोगों को—हाँ, विशेष करके तुम लोगों को—समझना चाहिये कि मनुष्य तभी प्रसन्न हो सकता है जब वह जीवन की नश्वरता का खयाल करके उस तथ्य के साथ समझौता कर लेता है....."

वह बहुत धीमी आवाज में बोलता है; हालाँकि उसके चेहरे से यह आशा की जा सकती है कि वह गुर्शवेगा। वह कभी एक पाँव उठाता है, कभी दूसरा; अपना एक हाथ वह अपने हृदय के पास स्थापित किए है और दूसरे हाथ को वह इस तरह हिलाता हु जाता है कि माल्यम होता है जैसे सङ्गीत का सञ्चालन कर रहा हो। उसके हाथ वालों से ढके हुए हैं, और उँगलियों की गाँठों के बीच में घने वालों

के छोटे-छोटे गुच्छे दिखाई देते हैं। उसके सामने एक वेञ्च पर बैठे हुए तीन सिपाही स्रजमुखी के बीजों को चवा रहे हैं और उन्न बीजों के छिलकों को वक्ता के पेट और पाँवों पर थूक रहे हैं। एक चौथा सिपाही, जिसके एक गाल में लाल रङ्ग का एक छेद दिखाई देता है, सिगरेट पी रहा है, और धुएँ की कुण्डलियों को वक्ता की नाक तक पहुँचाने की चेष्टा कर रहा है।

वक्ता वकता जाता है—''मैं निश्चयपूर्वक यह बात कहता हूँ कि हम लोगों —अर्थात् साधारण जनता—के भीतर अधिक सुन्दर जीवन की आशा लगाना व्यर्थ है; इस प्रकार की चेष्टा अमानुषिक अपराध-मूलक है; यह लोगों को मन्दी आँच में जीते जी भूनने के वरावर है....."

चौथा सिपाही सिगरेट के शेष अंश के सिरे पर थूक कर चुटकी से उसे ऊपर हवा में फेंक देता है, और अपने पाँवों को सामने की ओर फैलाते हुए पूछता है——

''तुम्हें किसने भाड़े पर लिया है ?"

''क्या ? मुझे ?''

"हाँ तुम्हें । तुम्हें किसने भाड़े पर लिया है ?"

'भाड़े पर लेने से तुम्हारा तात्पर्य क्या है ?"

"मैं जो कहता हूँ वहीं मेरा तात्पर्य है। तुम बुर्जश्रा लोगों के भाड़े के टहू हो या यहूदियों के ?"

वक्ता घवरा कर चुप रह जाता है। एक सिपाही अपने साथी को सलाह देता है—-''उसके पेट में एक लात जमाओ।''

दूसरा उत्तर देता है-- "उसके पेट ही नहीं है।"

नाटे क़द का आदमी—वक्ता—अपने हाथों को दोनों जेबों के भीतर डालता है, और फिर बाहर निकाल कर उन्हें एक दूसरे से सटाकर दबाता है। इसके बाद कहता है— "मैं स्वयं अपनी तरफ़ से बोल रहा हूँ। मैं भाड़े का आदमी नहीं हूँ। मैंने भी अध्ययन और चिन्तन किया है, और मैं विश्वासपरायण रहा हूँ। पर अब मैं इस सत्य से परिचित हो गया हूँ कि मनुष्य केवल कुछ ही समय के लिये मनुष्य रूप में जीवित रहता है, प्रत्येक वस्तु का अन्त में विनाश होता और वह—"

यहाँ पर वह सिपाही जिसके गाल पर छेद है, भयङ्कर रूप से चिल्ला उठता है—-''हट जाओ !''

नाटा आदमी घबराकर वहाँ से चल देता है, और प्रायः दौड़ता हुआ भाग जाता है। उसके जूते गर्द के बादल उड़ाते रहते हैं। इधर पूर्वोक्त सिपाही अपने साथियों से कहता है—"वह सोच रहा था कि वह हमारे मन में घबराहट पैदा कर रहा है। नम्बरी चाँई मालूम होता है, जैसे हम उसका उद्देश्य समझने की बुद्धि नहीं रखते। हम लोग सब समझते हैं, क्यों, है न ?

उसी दिन सन्ध्या के समय वही नाटे कद का आदमी त्रोइत्सकी पुल के वेच्च पर वैठा हुआ था, और उसी वेच्च पर वैठे हुए दूसरे व्यक्तियों से कह रहा था— ''ज्रा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए—सब बातों को ध्यान में रखने पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अधिकसंख्यक जनता से सम्बन्ध रखनेवाला मनुष्य—सीधी-सादी प्रकृति का मनुष्य, जिसे हमलोग मूर्ख समझते हैं — जीवन का एकमात्र सच्चा निर्माण-कर्ता है। अधिकसंख्यक जनता मूर्ख ही होती है.....''

उसकी बार्ते सुननेवाले व्यक्तियों में से एक चेचक के दागों से युक्त मल्लाह, एक पलटनिया, नीले रङ्ग के कपड़े पहने हुए एक स्त्री, तीन अधपके बालों वाले व्यक्ति, सम्भवतः मज़दूर्, और काले चमड़े का ओवरकोट पहने एक यहूदी युवक—कुल इतने व्यक्ति थे। यहूदी युवक उसकी बात सुनकर उत्तेजित हो उठा; वह व्यङ्गपूर्ण देङ्ग से बोला—''तो क्या प्रोलेतेरियत श्रेणी की जनता भी मूर्ख है ?''

''मैं उन लोगों की बात कह रहा हूँ जिनकी माँगें बहुत कम हैं। वे केवल यह चाहते हैं कि उन्हें अच्छे-खासे टक्क से जीवन विताने की सुविधा दी जाय।"

''तुम्हारा आशय क्या वूर्जुआ श्रेणी की जनता से हैं ?''

इस पर मल्लाइ मोटी आवाज़ में बोल उठा-

''ज़रा ठहरो, 'तोबारिश' (कामरेड—संगी )! पहले उसे अपनी बात पूरी करने दो।''

वक्ता ने मल्लाह की ओर सिर हिलाते हुए कहा—''धन्यवाद देता हूँ।''

''इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।''

वक्ता कहने लगा—''मनुष्य को केवल सैद्धान्तिक रूप से मूर्ख कहा जा सकता है, क्योंकि प्रकृति ने उसे मस्तिष्क का जो अंद्या दिया है उससे वह अपने दृष्टिकोण से परम सन्तुष्ट है और यह बात अच्छी तरह जानता है कि उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है।''

मलाइ बोला- "ठीक । अब आगे बढो !"

"वह जानता है कि उसे केवल कुछ ही समय के लिये मनुष्य-रूप में जीवित रहना है, पर इस बात के ज्ञान से उसके प्रतिदिन के नियमों में कोई विञ्च नहीं पड़ता कि एक दिन उसे कब्न में जाकर विश्राम करना होगा....."

मलाह ने कहा-- "ठीक है, हम सब को एक दिन मरना है !"

यह कहकर वह यहूदी युवक की ओर ऑखें मटकाता हुआ मुक्त भाव से मुस्कराने लगा, जैसे वह कुछ ही देर बाद संसार के आगे अपनी व्यक्तिगत अमरता की घोषणा करने जा रहा हो।

बन्दर की-सी स्रत वाले वक्ता ने अपनी धीमी आवाज में अपना भाषण जारी रखा। वह बोला—''मनुष्य आशाओं में पूर्ण व्यस्त जीवन नहीं चाहता। वह रात में नक्षत्रों की छाया के नीचे एक शान्त और धीर गति से चलने वाले जीवन से सन्तुष्ट रहना चाहता है। मैं यह कहता हूँ कि संसार में थोड़े ही समय के लिये जीवित रहने वाली जनता के भीतर अनिश्चित आशाएँ उभाड़ना उनके जीवन को और अधिक उलझन में डालना है। कम्यूनिज़म उन्हें क्या दे सकता है !''

वक्ता की अन्तिम बात सुनकर मल्लाह एकदम विगड़ बैठा। अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखकर उसने कहा—"'अच्छा, यह बात है!'' इसके बाद आगे की ओर झुका और फिर उठ खड़ा हुआ और बोला—''चलो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा!''

नाटे कदवाले व्यक्ति ने चौंक कर पूछा—''कहाँ ?''

''मैं जहाँ हे जाऊँ। 'तोवारिश,' तुम भी मेरे साथ चहाे।''

यहूदी युवक ने अवज्ञा के साथ कहा-- "अरे हटाओ भी ! "

मछाह अपनी बात दुइराते हुए बोला—''क्नपा करके चलो!'' उसके चेचक-चिह्नित मुख में गइरी छाया घिर आई थी और उसकी आँखे गहन गम्भीरता से पलक मार रही थी।

वक्ता बोला—''मैं नहीं डरता।''

जो स्त्री उस बेञ्च पर बैठी थी वह सूली का सांकेतिक चिह्न अङ्कित करती हुई उठ खड़ी हुई, और वहाँ से चली गई, पलटिनया भी अपनी बन्दूक की पेंचदार कील पर हाथ फेरते हुए उठकर चला गया; होष तीन व्यक्ति भी एक साथ इस तरह खड़े हुए जैसे तीनों का एक ही मन हो। मलाह और यहूदी युवक अपने केदी को पीटर और पाल के किले की ओर ले गए, पर रास्ते में दो आदमी उन्हें मिले जिन्होंने उस दार्शनिक कैदी को लोड देने के लिये अनुरोध किया।

-इस पर मल्लाह आपित्त प्रकट करते हुए बोला—''नहीं—नहीं इस झबरे कुरो को यह मालूम करना होगा कि मनुष्यका जीवन कितना क्षणिक है।''

ं वक्ता अपनी बात को दुहराते हुए धीमी आवाज में वोला— ''मैं नहीं डरता। मुझे केवल इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि तुम लोग कितनी कम समझ रखते हो!''

यह कह कर वह सहसा लौटा और फिर 'स्कायर' की ओर वापस चला गया, मल्लाह ने कहा—''अरे देखो, वह भाग गया। ठग कहीं का! ए! तुम कहाँ जाते हो ?''

''अरे जाने भी दो, 'तोवारिश !' तुम देखते नहीं, उसका दिमाग ठिकाने नहीं है।''

मल्लाह ने उस बन्दर की-सी स्रातवाले नाटे आदमी की ओर एक बार सीटी बजाई, और फिर खूब हुँसा । बोला—''भाड़में जाय! वह चुपचाप निकल भागा है। आखिर बहादुर कुत्ता है। निश्चय ही वह सिड़ी और सनकी है।''

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

एक तीखी नजरवाला बुह्वा एक मैला काई लगा हुआ टोप सिर पर डाले और पशम के कालर से युक्त कोट पहने नार्डोंनी डाम के आसपास भीड़ के बीच में चक्कर काट रहा है। जहाँ-कही भी दस पाँच आदमी इकट्टा हुए हों वहीं जाकर वह खड़ा हो जाता है। अपना सिर एक तरफ को किय अपनी आवनूस की मूठवाली छड़ी की नोक जमीन के भीतर घुसाए वह वड़े गौर से लोगों की बाते सुनता है, उसका चेहरा फुटबाल की तरह गोल है और उसका रङ्ग गुलाबी है। उसकी आँखें रात में उड़ने वाले पक्षी की तरह गोल और टिमटिमाती हैं। उसकी बाज की-सी नाक के नीचे उसकी मटमैले रङ्ग की मूँछ के बाल काँटों की तरह खड़े और नोकदार हैं। उसकी उड़ी के नीचे बकरी की तरह भूरे वालों का एक गुच्छा लटक रहा है। उन बालों को वह अपने बाँए हाथ की तीन उँगलियों से पकड़कर घुमा रहा है और बीच-बीच में उन्हें अपने मुँह के भीतर डाल कर अपने ओठों से चवाता भी है, फिर तत्काल 'फुफ्टू:' करके उन्हें थूक के साथ बाहर निकाल देता है।

अपने कंघे से छोगों को ढकेळते हुए वह भीड़ के बीच में घुस जाता है, जैसे छिपना चाहता हो, और फिर अकस्मात उसकी तीखी, चुनौती भरी आवाज गूँज उठती है——

''मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि किस वर्ग के लोग हमारे लिये खास तौर से हानिकर हैं। उन्हें जड़ से नष्ट कर देना होगा, उनकी बोटी-बोटी अलग कर देनी होगी और हिड्डियों को पीस कर धूल के साथ मिला देना होगा।"

उसकी बातें सब लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं — सिपाही, मज़तूर, नौकर चाकर, रास-रङ्गवाली स्त्रियाँ, सभी मुँह बाए उसकी ओर देखते रहते हैं, जैसे उसके उत्तेजक शब्दों को चूस रहे हों। जब वह बोलता है तो अपनी छड़ी को अपनी छाती के एक छोर से दूसरे छोर तक आड़ी अवस्था में दोनों हाथों से पकड़े रहता है और अपनी उँगलियों को उसपर बड़ी तेजी से इस तरह फेरता रहता है जैसे वह एक बीणा हो।

षह कहता जाता है--''पहला नम्बर सब प्रकारके दफ्तरों के क्लाकों

और आफ़्रीशियलों का है। तुम लोग सब निश्चय ही जानते होगे कि ये सब कलर्क और आफिशियल लोग कैसे मयङ्कर रोग हैं, जहमत हैं। उन लोगों से अधिक अन्यायी और अत्याचारी और कौन है ? अद्राल्तों में काम करनेवाले अप्तीशियल, जेलोंके आफीशियल, लगान विभाग के आफ़्रीशियल, चुङ्गी के आफ़्रीशियल, टैक्स विभाग के आफ़्रीशियल सर्वत्र उनका दौर-दौरा है और वे लोग कैसे चालवाज होते हैं—ठीक मदारियों की तरह! और मदारियों ही की तरह उनके बक्सों में तरह-तरह के चालवाजियों का सामान भरा पड़ा रहता है। उनका नम्बर सबसे पहले आता है—सब आफ़्रीशियलों को जड़ से साफ़ कर देना होगा।"

उसकी यह बात सुनकर एक लाल बालों वाली लड़की, जो सम्भवतः एक नौकरानी है, कोध के साथ प्रश्न करती है—-''तुम स्वयं कौन हो, मैं जानना चाहती हूँ। मैं श्रातिया कह सकती हूँ कि तुम स्ययं एक आफीशियल हो!'

बुड्ढा तत्काल आफीशियल होने से इनकार करता है, और कुछ खिसियानी-सी आवाज में कहता है—''मैंने गरीब लोगों के साथ कभी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया, कभी नहीं! मैं एक ज्योतिषी हूँ—मैं जानता हूँ कि भविष्य में इम लोगों का क्या हाल होगा।''

उसकी यह बात सुनकर बहुत से श्रोता एक-साथ चिल्लाकर बुहे से कहते हैं कि वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन करे।

बुड्डा कहता है—''नहीं, यह गुप्त विषय है—खुले आम उसका प्रदर्शन नहीं हो सकता।''

जब उससे यह प्रश्न किया जाता है कि ''भविष्य में हम लोगों का क्या हाल होगा ?'' तो वह जमीन की ओर देखते हुए उत्तर देता है—''चूँकि तुम लोगों ने इस काम को हाथ में ले लिया है, इसलिये यदि तुम शीघ ही ईसका खातमा करके नहीं छोड़ोगे, तो हालत खराव हो सकती है। सड़े हुए दाँतों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिये। सब प्रकार के आफ्रीशियलों को तहस-नहस कर देना होगा। और शिक्षित लोगों की भी यही गत बनानी होगी, क्योंकि उन लोगों ने हमारी बुद्धि को अन्धा बनाने की चेष्टा की है, और उनके लिये हमने जो कुछ कमाया है उसपर उन्होंने एक रुपया पीछे एक आना से अधिक मज़्री नहीं दी है। हाँ! अब चूँकि हम भी समझदार हो गए हैं, इसलिये उन्हें हमारा कहना मानना पड़ेगा। अब हम उनपर कानून लागू करेंगे। और तुम लोगों को माल्म है, उन लोगों ने साफ़ पानी-पीने का जो आन्दोलन चलाया वह कैसा मूर्खतापूर्ण था! जगह-जगह उन लोगों ने इस आशय के नोटिस चिपकाए—'विना औटाया हुआ पानी न पिया करो ?' हाः हाः हाः!"

यह मालूम करना मुश्किल था कि वह हँस रहा है या आह भर रहा है, क्योंकि 'हाः हाः हाः' का शब्द उसके गोल मुख के भीतर से बढ़े विचित्र रूप में बाहर निकला था।

इसके बाद मुँह मटकाकर वह विजयोल्लास के साथ पृछता है—— "अच्छा तो हम लोग उस बिना खौलाए हुए पानी को पीते हैं या नहीं ?"

श्रोतागण उसकी इस तरह की बातों से अच्छा विनोद अनुभव कर रहे हैं। प्रश्न के उत्तर में कुछ छोग मिलकर एक साथ खूब जोर से चिल्ला उठते हैं——''हम पीते—नहीं हैं।''

बुड्ढा कहता है—-''और यह बिना खौळाया हुआ पानी पीने पर भी हम जिन्दा हैं या नहीं ?''

''निश्चय जिन्दा है !"

''तव आप ही लोग स्वयं सोचें कि हमारा शिक्षित वर्ग किस तरह के ऊटपटाङ्ग क़ान्न इस पर लागू करना चाहता है। देखा आपने! इन सव लोगों को नष्ट कर देना होगा!.....''

इसके बाद इस सम्बन्ध में विश्वस्त होकर कि उसने अपने कर्तव्य का पालन सफलतापूर्वक कर लिया है, पह फ़ुर्ती के साथ उस भीड़से अलग हटकर शान के साथ छड़ी शुमाता हुआ चला जाता है। पर कुछ ही समय बाद वह एक दूसरी भीड़ के बीच में जा पहुँचता है, और फिर वह एक राग अलापने लगता है—

''दो वर्ग ऐसे हैं जो इम लोगों के लिये विशेष रूप से प्राण-वाती हैं.....''

निस्पन्देह यह बुड्डा भी किसी ऐसी अन्ध गुहा से वाहर निकला है, जहाँ जीवन की विवशताओं ने उसे खदेड़ दिया था। उस एकान्त खोह के भीतर वर्षों तक बन्द रहकर वह दिन-पर-दिन अपने भीतर क्रोध प्टणा और प्रतिहिंसा का सञ्चय करता रहा होगा।

\* \* \* \*

ऐसे लोगों की संख्या कुछ कम नहीं है जो शिक्षित वर्ग के विरुद्ध विद्वेष का भाव उभाइने के कार्य में सब समय व्यस्त रहते हैं। अधिकतर नौकर-चाकर, रसोइया, खानसामा आदि गृहस्थ परिवारों में काम करनेवाले व्यक्ति इस प्रकार के विद्वेष के प्रचार में विशेष रूप से दिलचस्पी लेते हुए दिखाई देते हैं। एक बार कुछ लोग 'आधुनिक सर्कस' नामक स्थान में एकत्रित हुए थे। उनमें एक मोटे कद की स्त्री (जो स्पष्ट ही कुछ बड़े घरों में नौकरानी रह चुकी थी) अपने श्रोताओं को बता रही थी कि "मालिक" लोग किस प्रकार का जीवन विताया करते हैं। उसके किससे बहुत दिलचस्प और विनोदपूर्ण थे, पर वह इस प्रकार की

"ज्रा एक वार वाइबिल को उठाकर तो देखो—क्या उसमें कुलियों और मज़दूरों के 'मालिकों' का वर्णन कहीं आया है ? कहीं नहीं, उसमें न्यायाध्यक्षों और महात्माओं का वर्णन है—पर 'मालिकों' का नहीं । स्वयं ईश्वर ने उन जातियों के पूर्ण विनाश की आज्ञा दी थी जिनमें 'मालिकों' का बोलवाला था । ऐसी जातियों को ईश्वर ने जड़ से नष्ट कर डाला, और उनकी स्त्रियों, बच्चों और गुलामों तक को नहीं छोड़ा । क्योंकि गुलाम भी अपने मालिकों के विषेत्रे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं और उनका मनुष्यत्व कुछ भी होष नहीं रह जाता।"

सहसा उस भीड़ में से किसी को चिछाते हुए सुना गया—
"अरी बेहया औरत, त् गले में फाँसी लगाकर मर जा!" पर वह
साहसी स्त्री अपने दोनों हाथों से अपने वक्षस्थल को दबाती हुई
चीखने की सी आवाज में कहती चली गई— "मैं ग्यारह वर्ष तक
एक भद्र महिला की नौकरानी रह चुकी हूँ, और मैंने इन आँखों से
ऐसे-ऐसे दश्य देखे हैं कि....."

निश्चय ही उसने ऐसी-ऐसी बातें देखी थीं—यदि वह सच कह रही थी तो —िजनसे फ्रेंञ्च-लेखक ओश्रलाव मिनों भी अपनी 'एक भद्र-महिला की नौकरानी की डायरी' लिखते समय, अपरिचित रहा। उसके श्रोतागण उसकी बातों, पर तिनक भी नहीं हँसे और उदास-भाव से चुपचाप सुनते रहे। उत्तेजना के कारण उस कानी स्त्री का मुँह लाल हो आया था और वह पसीने से तर-वतर हो गई थी। जब उसी उत्तेजित अवस्था में वह चली गई, तो एक चिपटी नाकवाले सिपाही ने कहा—"उसका मुँह तेजाब से यों ही खराब नहीं हुआ है!"

निस्सन्देह जब अत्याचार-पीड़ित व्यक्ति को बदला चुकाने की

शक्ति और सुविधा प्राप्त हो जाती है, तो वह भयङ्कर रूप से खूंख्वार हो उठता है। यदि हमारे वर्तमान समाज-सुधारक-गण इस कोटि के व्यक्तियों को "विनष्ट किए जाने योग्य वर्गों" की लिस्ट में सबसे पहले रखें, तो यह अनुचित न होगा।

#### स्पष्ट दृष्टि

रेलगाड़ी तीत्र गति से आन्दोलित हो रही थी और उसका धुरा निरन्तर एक ही स्वर में चीत्कार करते हुए ग्रॅंझलाहट उत्पन्न कर रहा था। वह शब्द इस प्रकार मालूम होता था—

''रीगा—ईगा—ईगा—ईगा !''

इसके बाद गाड़ी के पिह्ये सम्मिलित स्वर में बोल उठते थे— "सङ्गी, जल्दी! सङ्गी, जल्दी!"

मेरा सहयात्री एक विचित्र व्यक्ति था । उसका मुख ऐसा शुष्क, सफेद, नीरस और रङ्ग-रहित दिखाई देता था कि सम्भवतः तेज धूप की चमक में वह अदृश्य-सा हो जाता ! उसे देखकर ऐसा अनुभव होने लगता था जैसे उसका निर्माण कुहरा और छाया—केवल इन दो चिजों से हुआ है । उसके मुख की रेखाएँ जिनमें भूख की छाप स्पष्ट दिखाई देती थी, अवर्णनीय थीं; उसकी ऑखें भारी पलकों से ढकी थीं; उसके हुरियों से युक्त गाल और जटा-युक्त दाढ़ी, दोनों जल्दवाज़ी में सन से तैयार की गई मालूम होती थीं । एक मटमैले रङ्ग की सिकुड़ी-सिमटी टोपी उसके मुख के उस विचित्र भाव को और अधिक स्पष्ट बना रही थी । उसके मुँह से नेपथेलीन की-सी गन्ध आती थी। वह असने पाँवों को समेट कर एक कोने में बैठा था, और एक दिया-

<u>پ</u>

सलाई से अपने नाखून साफ़ कर रहा था। सहसा वह अपनी भारी आवाज में बोल उठा —

''सत्य वह सम्मति है जो विश्वास की भावना से ओत-प्रोत बहती है।''

''प्रत्येक सम्मति ?''

''हाँ, प्रत्येक।"

''रीगा--ईगा--ईगा--ईगा ।''

खिड़की के बाहर शरत्-प्रात के धुँधले प्रकाश में पेड़ अपनी काली शाखाओं को शान के साथ हिला-डुला रहे थे। उनके आस-पास पत्तियाँ और चिनगारियाँ चटख रही थीं और फटफटा रही थीं।

मेरा सहयात्री बोला—''महात्मा जेरेमिया ने कहा है—'पिताओं ने अँगूर खाए और उन अँगूरों की खटास ने उनकी सन्तित के दाँत खट्टे कर दिए।' हमारी सन्तित के सम्बन्ध में यह बात बिलकुल सत्य बैठती है—उनके दाँत खट्टे हो गए हैं। हम लोगों ने विश्लेषण के खट्टे अँगूर खाए और हमारे बच्चों ने विश्वास की अस्वीकृति और श्रद्धा के अभाव-सम्बन्धी सिद्धान्तों को सत्य के बतौर स्वीकार कर लिया।"

उसने अपने तिरपाल के ओवरकोट की दुम के हिस्से को अपने नुकीले घुटनों पर लपेट लिया, और दियासलाई से नाखून साफ करने के काम में मग्न रहते हुए कहता चला गया—

''लाल सेना में भरती होने के पहले मेरे बेटे ने मुझसे कहा—'तुम एक ईमानदार आदमी हो। जरा मुझे यह बात समझाओ—-तुमने और तुम्हारे युग के शिक्षित वर्ग ने अपनी बहुमुखो आलोचनाओं द्वारा जीवन के सब आधारों को सैद्धान्तिक रूप में नष्ट भ्रष्ट कर दिया है; तब तुम अब किस बात के पक्ष का समर्थन करने पर तुले हुए हो ?' मेरा बेटा बुद्धिमान नहीं था, उसके विचार बेटक्के तौर पर टले हुए थे, पर फिर भी वह सक्या और ईमान दार था। लेनिन का सन्दर्भ प्रकाशित होते ही वह बोल्शेविक बन गया था। उसने ठीक ही बात कही थी, क्योंकि वह विनाश और विध्वंस की शक्तियों पर विश्वास करता था। सच बात यह है कि स्वयं मैं भी बोल्शेविक सिद्धान्तों से सहमत था, पर मेरा हृदय मुझे उन्हें स्वीकार नहीं करने देना चाहता था। 'चेका' के जिस जज ने मेरी जाँच की उसके आगे मैंने यह बात स्वीकार की थी—यह बात तब की है जब मैं क्रान्तिविरोधी समझा गया और इस कारण गिरफ़्तार कर लिया गया। जज अभी नौजवान था और छैला था। वह स्पष्ट ही क़ानून का विद्यार्थी रह चुका था। वह मुझसे उपयुक्त और उचित प्रश्न कर रहा था। उसे यह बात माल्म थी कि मेरा लड़का युडेनिख़ के मोर्चे पर प्राण त्याग चुका है, और इस कारण वह मेरे साथ कुल सौजन्य से पेश आ रहा था। पर मैं बरावर यही अनुभव करता रहा कि मुझे गोली से मरवाने पर वह बहुत प्रसन्न होगा।

''जब मैंने उस नौजवान जज के आगे अपने हृदय और बुद्धि के द्वन्द्व की बात बताई, तो वह विचार-मग्न होकर अपने मामले के कागजों पर हाथ फेरता हुआ बोला—'हाँ, हमें यह बात आपके पत्रों से, जिन्हें आपने अपने लड़के के नाम लिखा था, मालूम हो चुकी है। पर इस बात से आपकी स्थिति सुधरती नहीं।'

''मैंने पूछा—'तो क्या आप लोग मुझे गोली से मरवाने का इरादा रखते हैं' ?

''उसने उत्तर दिया—'इस बात की सम्भावना बहुत अधिक है— यद्ध आप इस जी उकताने वाले मामले में हमारी सहायता न करें तो !' "वह मुक्त-भाव से बोल रहा था, पर उसकी मुसैकान से यह भाव झलकता था कि इस मामले से वह दुःखी है। मेरा ऐसा ख्याल है कि में भी मुस्करा रहा था—क्योंकि उसकी कर्तव्य-परायणता से और इसके बाद उसने एक ऐसी बात कही जिससे उसके सम्बन्ध में मेरी धारणा और अच्छी हो गई। उसने सहज-भाव से कहा—'मेरा तो यह ख्याल है कि आपके लिये मर जाना बेहतर है—क्या आप ऐसा नहीं समझते। क्योंकि जिस प्रकार का द्वन्द्व आपके भीतर चल रहा है, उसे लेकर जीवन बिताना निश्चय ही बड़ा कष्ट-कर होगा।' इसके बाद तत्काल उसने कहा—'मुझे एक ऐसी बात कहने के लिये धमा करेंगे जिसका कोई सम्बन्ध आपके मामले से नहीं है।'''

"ईगा—रीगा—रीगा—ईगा" की आवाज में गाड़ी चल रही थी।
मेरा सहयात्री जम्हाई लेता हुआ और जाड़े से काँपता हुआ खिड़की
से बाहर की ओर देखने लगा। वर्षा की बौछार के कारण खिड़की
के शीशे से छोटी-छोटी जलधाराएँ प्रवाहित हो रही थीं। मैंने पूछा—
"पर अन्त में उसने आपको छोड़ तो दिया ?"

"स्पष्ट है। मैं अभी तक जीवित हूँ, जैसा कि आप देखते हैं।" इसके बाद अपने सन की झालर से युक्त मुख को मेरी ओर करके वह तिनक घृणा-भरी मुसकान से प्रायः चुनौती के स्वर में बोला—"मैंने जाँच के सिलसिले में कुछ प्रश्नों पर स्पष्ट-दृष्टि से विचार करने में उसकी सहायता की।"

''सङ्गी, जर्दी ! सङ्गी, जर्दी !''—इस शब्द से रेलगाड़ी के पहिये गड़गड़ाते हुए चल रहे थे। वर्षा का वेग और अधिक बढ़ गया, और गाड़ी का धुरा पहले से भी तीखी आवाज से चीखने लगा—''हगुह—–इगुह—–इगुह—–

### नागरिक एफ. पोपोफ़ के पत्र से

''प्रसिद्ध ड।विन यह तथ्य प्रमाणित कर गया है कि जीवन-संघर्ष अनिवार्य है और दुवलीं अर्थात् काम करने में असमर्थ-व्यक्तियों के समूल निराकरण के विरुद्ध कोई दलील नहीं रह गई है: और यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि 'डार्विन से कई शताब्दियाँ पूर्व इस तथ्य से ( दुर्बटों के विनाश के स्वाभाविक नियम से ) लोग परिचित थे ---जब बुडुढों को पकड़ कर लोग उन्हें किसी पहाड़ी घाटो में भूखों मरने के लिये फेंक आते थे अथवा वे किसी ऊँचे पेड पर चलने के लिये बाध्य किए जाते थे, जिन पर से नीचे गिरकर वे अपनी गर्दन तोड़ डालते थे। इन दोनों बातों से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि विज्ञान हमारी आराम-तलब नैतिकता को पार कर चुका है। फिर भी अकारण और अनुचित क्रूरता का विरोध करते हुए मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूँ ---जो लोग समाज के लिये उपयोगी कार्यों को कर सकने में असमर्थ हैं उनका समूल विनाश ऐसे उपायों से किया जाय जो कम सख़त हों: उदाहरण के लिये, उन्हें मारने के लिये कुछ ऐसी चीज़ें खिलाई जानी चाहिये जो स्वादिष्ट हों--जैसे कुचला या सङ्खिया ( जो कुछ सस्ती है ) मिली हुई मिठाइयाँ या माँस ।

इस प्रकार के सदय उपायों से जीवन सङ्घर्ष, जो कि इस समय सर्वत्र फैला हुआ है, कुछ कम कठोर बन जायगा।

''इसी प्रकार के उपाय बुद्धिहीन और विकलाङ्ग व्यक्तियों और क्षयरोग अथवा नास्टर के समान असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के विनाश के लिये भी काम में लाए जाने चाहिये। ''निश्चय ही इस प्रकार का क़ानून हमारे रोने — झौंखनेवाले शिक्षित वर्ग को नहीं जँचेगा; पर अब समय आ गया है कि शिक्षित वर्ग की प्रतिक्रियावादी विचारधारा की अवज्ञा की जाय।''

# सङ्गीत और संहार

जुलाई मास की दोपहरी में पीतल के आकाश पर सूर्य भीषण रूप से प्रज्वित हो रहा है। सारा कृस्वा गरमी से भभक रहा है और स्तन्ध है। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, केवल बीच-वीच में कुछ अस्पष्ट सान्निपातिक शब्द उस सन्नाटे को विचलित कर रहे हैं। किसी के आनुनासिक और भावमग्न स्वर में संगीत-लहरी फूट रही है—

रजत-शुञ्ज सरिता के तट पर स्वर्ण रेणु के ऊपर, खोज रहा हूँ चरण-चिह्न मैं अठवेली वाला के ।

मोटी, भारी आवाज़ में कोई प्रश्न करता है--

"आज सुबह तुम क्या करते थे ?"

"मैं कुछ आदिमियों को गोली मारने के काम में व्यस्त था।" "कितने १"

"तीन।"

''क्या वे चिल्लाए ?''

''चिल्लाते क्यों १''

"तब क्या उन्होंने कोई आवाज मुँह से नहीं निकाली ?"

"कोई नहीं। वे लोग आम तौर से शोर नहीं मचाया करते.

संयम और नियमन के सम्बन्ध में उनका एक निजी आदर्श है, जो उन्हें यह जता देता है कि जहाँ एक बार वे झञ्झट में फँसे नहीं कि उसका फैसला इस ओर या उस ओर एक बार अवश्य ही होगा—चाहे आज हो चाहे कल।"

"भद्रपरुष थे ?"

''नहीं—कम-से-कम मेरा ऐसा ख़्याल नहीं है। गोली खाने से पहले उन्होंने बध-स्थान पर अपने ऊपर शूली का धार्मिक संकेत-चिह्न अङ्कित किया। इससे में यह अनुमान लगाता हूँ कि वे साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे।''

एक क्षण तक सन्नाटा छाया रहता है, इसके बाद फिर तीव करण-स्वर में संगीत-ध्विन गूँज उठती है——

विमल चन्द्र ! तुम मुझको मार्ग सुझाओ !

''क्या तुमने भी कुछ गोली-काण्ड किया ?''

''क्यों नहीं !"

"मुझे बताओ कहाँ छिपी है वाला ?..."

भारी आवाज़ परिहास के स्वर में कहती है—''तुम गा तो रहे हो 'अलबेली बाला' का गीत, पर फिर भी तुम्हें अपनी कमीज़ की मरम्मत स्वयं करनी पडती है। अच्छे भोंदू हो तुम !''

''अरे, अभी ज़रा ठहरों तो सही; समय आने पर लड़िकयाँ भी मिल जायँगी। सभी-कुछ होगा....."

"बोलो, मन्द पवन, कुछ बोलो ! -वह बाला क्या सोच रही है— यह रहस्य ट्रक खोलो !

### नाच, नास्तिकवाद और निकाह

बड़े हॉल के खम्मे लाल कपड़े और हरे मोजपत्रों से सजे हुए हैं। उन पत्तियों के बीच से सुनहरे अक्षर जगमगा उठते हैं और इन शब्दों के रूप में परिणत हो जाते हैं—

#### प्रोलेतेरियन ..... ज़िन्दाबाद !

खिड़की से एक ताजा वासन्ती हवा का झोंका आता है, और वाहर पेड़ों की छाया और उनके ऊपर तारे दिखाई देते हैं। कमरे के एक कोने पर एक लम्बे कद का और भूरे रङ्ग का आदमी अपनी सारस की-सी लम्बी और पतली गर्दन को लचकाता हुआ अपनी लम्बी लम्बी पतली गर्दन को लचकाता हुआ अपनी लम्बी पवली उँगिलियों को पियानो के पदों पर बड़े जोरों से फेर रहा है। मल्लाह और सिपाही लोग फ्या पर विछल रहे हैं और रंग रहे हैं, और अपनी बाँहों से नौजवान छोकरियों की कमरें पकड़ कर अपने पाँवों को घसीटते हुए चल रहे हैं और बीच-बीच में पैरों को घमाधम की आवाज से फ्या पर पटक भी रहे हैं। नौजवान लड़िकयाँ रङ्ग-विरङ्गे कपड़े पहने हैं। सारा हस्य प्रचण्ड कोलाहल और उन्मत्त राग रङ्ग में पूर्ण है।

एक लम्बी आकृतिवाला युवक झुँझलाइट के साथ चिल्लाता है——
''बेहूदो ! 'ग्राङ्ग—रङ्ग'—इस ताल पर नाचो !'' वह युवक सफेद
जूता और नीली कमीज़ पहने हैं; उसके कपाल के ऊपर वालों का एक
मड़कीला गुच्छा लटक रहा है, और उसके माथे से लेकर गालों के नीचे
तक चोट के चिह्न-स्वरूप एक रेखा खिंची हुई है। एक क्षण चाद
वह कहता है—''अच्छा, ठहरो ! मेरा मतलब 'ग्राङ्ग—रङ्ग' से नहीं
था, मैं दूसरी ही बात कहने जा रहा था—उसका कुछ भला-सा नाम

है। भाड़ में जार्य! अब तुम लोग एक दूसरे का हाथ मज़बूती से पकड़ो और गोल चक्कर बनाकर नाचो!''

वे लोग मिलकर तत्काल एक उत्कट चीत्कार-पूर्ण रास-मण्डल बनाकर नाचने लगते हैं। ऐसा माल्यम होता है जैसे रङ्ग-विरङ्गे धन्बों का एक बड़ा-सा लट्टू उन्मत्त वेग से घूम रहा है। सारा फर्चा एड़ियों के दवाव से कराहने लगता है, और विशाल झाड़ के स्फटिक-खण्ड आशङ्कित होकर टनटनाने लगते हैं।

एक खम्मे के पीछे, गहरे लाल रङ्ग के झण्डे की आड़ में युवकयुवती के एक जोड़े ने नाच से थककर आश्रय लिया है। युवक एक
नङ्गी छाती और चौड़े कन्धों वाला मल्लाह है, जिसके सिर के बाल लाल
रङ्ग के हैं और चेहरे पर चेचक के दाग हैं। उसकी सिङ्गनी एक
धुँघराले बालोंबाली लड़की है, जो नीली पोशाक पहने हैं। उसकी
छोटी-छोटी, मटमेले रङ्ग की आँखें विस्मय-विमोर भाव से चमक रही
हैं—शायद आज उसके जीवन में प्रथम बार एक उजड़ु और भीमकाय
पुरुष उसके आगे नत-मस्तक हुआ है, आज पहली बार एक मर्द ने
उसके चिनिया-गुड़िया की तरह मुख पर अपनी गोल-गोल आँखों से
सदय दृष्टिपात किया है। वह एक बिल्या किस्म के सफेद कपड़े के
दुकड़े से अपने मुखपर हवा कर रही है, और निरन्तर आँखें मिचका
रही है। स्पष्ट ही वह प्रसन्न है और साथ ही कुछ-कुछ भीत-सी भी
लगती है।

भीमकाय मल्लाह कहता है——''ओल्गा स्टीपानोवना, आपके धार्मिक विश्वासों पर एक बार और अच्छी तरह से बहस हो जाय।''

"आ:, ज़रा रह जाइए,—बड़ी गरमी मालूम हो रही है।"
"भाड़ में जाय गरमी! अच्छी बात है—मान लिया कि ईश्वर

है ! पर, चाहे कुछ भी कहें, ईश्वर एक काल्पनिक चीज़ है, और में एक वास्तविक तथ्य हूँ; पर फिर भी आप इस सत्य की ओर ध्यान देना नहीं चाहतीं।"

''नहीं, यह बात नहीं है !''

''क्षमा की जिए !—क्या आप नहीं देखतीं कि आपके विचार मेरे खिलाफ पड़ते हैं ? आपकी कल्पना में जो 'चीज़' घुसी हुई है वह आपको अजेय तन्त्र के अनन्त सून्य में, असहाय अवस्था में मटकाती फिरती है, और यहाँ आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से एक जीता-जागता आदमी खड़ा है, जो आपकी प्रिय आत्मा की ख़ातिर आग और शोलों के बीच चलने के लिये तैयार है....."

लम्बे कदवाला युवक भयङ्कर रूप से चिछाता है—''महिलाओं के सामने कतार बाँध कर खड़े हो जाओ !'' उसकी बड़ी-बड़ी बाँहें उसके सिर के ऊपर फैली हुई हैं। वह फिर कहता है—''आठ-आठ की टोली में उन खम्मों के चारों ओर चकर लगाओ !'

"ओल्गा स्टीपानोवना, चिलए !" यह कहकर मल्लाह इस युवती की कमर पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा लेता है, और नाच के त्फ़ानी चक्कर के बीच में ले जाता है।

कुछ समय बाद वह खिड़की पर बैठी हुई दिखाई देती है, और हाँफती हुई माछ्म होती है। उसका साथी उसके सामने खड़ा है, और पुचकार-भरे शब्दों में धीरे से कहता है—

''इसमें सन्देह नहीं कि हम लोग, जो कि एक नये राष्ट्र से सम्बन्ध रखते हैं, बड़े स्पष्टवादी और वेतकब्छुफ हैं। पर हम लोग चाले कैसे भी क्यों न हों, न तो हम जानवर हैं न पिशाच।''

''मैंने कब कहा कि आप यह सब हैं !''

"मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। यदि आप गिर्जे में ही विवाह करने के लिये हठ करती हैं, तो इस बात को अधिक तूल देना बेकार हैं; पर लोग-बाग इस बात को लेकर निश्चय ही मेरा मजाक उड़ाना ग्रुरू कर देंगे।"

"उनसे इस सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता ही क्या है ?"
"क्या आपका आश्य यह है कि गुपचुप में विवाह किया जाय ?
अच्छी बात है; आपकी-खातिर में नास्तिकता के खिलाफ यह अपराध
भी करने को तैयार हूँ । फिर भी, ओल्गा स्टीपानीवना, मैं आपसे इतना
कहूँगा कि इम लोग यदि अभी से नास्तिकता की आदत डालना शुरू
कर दें, तो वेहतर होगा । हाँ, निश्चय ही वेहतर होगा ! जीवन में हमें
स्वयं अपने ऊपर भरोसा करना होगा, और किसी बात में डरना नहीं
होगा, ओल्गा क्टीपाने हाँ ! जितना डरना था, हम लोग डर चुके !
आज-कल, वर्तमान युग में, अपने को छोड़कर और किसी से भी डरना
नहीं चाहिये.....क्यों कामरेड, तुम क्या चाहते हो ? यह चाहते हो ?"
यह कहकर वह पास ही खड़े एक व्यक्ति की ओर धीरे से अपना घूँसा
बढ़ाता है । उसकी मुद्ठी ऐसी जबर्दस्त है कि दस सेर के वटखरे के
बरावर दिखाई देती है ।

हाल के बीच में लम्बे क़दवाला व्यक्ति, जो वर्तमान नृत्य-उत्सव का नियन्ता है. उन्मत्त स्वर में चीखता है—

"महिलाओं के सामने से दो कदम पीछे हटकर सिर द्युकाओ— एक—दो ! महिलाएँ अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार अपने सिङ्ग्यों को कुलें। कोई किसी पर दबाब न डाले!"

### उपसंहार

इस प्रकार के लोगों के बीच में में पचास वर्ष तक रहा।
आशा है, इस पुस्तक से यह बात प्रमाणित हो जावेगी कि जबतक में सत्य को जान बूझकर दवाना नहीं चाहता तब-तक उससे नहीं
कतराता। फिर भी मेरी यह धारणा है कि सत्य को उस हद तक
परिपूर्ण होना आवश्यक नहीं है जिस हद-तक लोग समझते हैं। जबजब मैंने यह अनुभव किया है कि अमुक-अमुक प्रकार का सत्य केवल
आत्मा पर निर्दय प्रहार करते रहने के अतिरिक्त मानव को कोई उपयोगी
पय नहीं सुझाता, और मनुष्य को यथार्थता का परिचय मुझे देने के वजाय
उसे अवमानित रूप में मेरे सामने रखता है, तो मैंने उसका उल्लेख न
करना ही बेहतर समझा है।

मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत से ऐसे सत्य होते हैं जिन्हें याद न करना सबसे अच्छा है। इस प्रकार के सत्यों की उत्पत्ति झुठ से होती है, और उनमें उस विपैले असत्य के सब तत्त्व वर्तमान रहते हैं जिसने मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को विकृत कर डाला है, और जीवन को बिलकुल वीमत्स और अप्राकृत बनाकर उसे नरक के रूप में परिणत कर दिया है। मानवता को एक ऐसी चीज़ की याद दिलाने से क्या लाभ है जो संसार से जितनी जल्दी गायब हो जाय उतना ही अच्छा है? जीवन की केवल गन्दी-गन्दी बातों को पोल खोलते रहने का काम भी गन्दा है।

मैं पहले इस किताब का नाम रखना चाहता था—''रूसी जनता, जैसी कि वह पहले थी।" फिर मैंने सोचा कि इस तरह का नाम-कूप्रकृ बहुत गम्भीर हो जायगा। इसके अतिरिक्त क्या मुझे इस बात का पूरा निश्चय है कि मैं रूसी जनता को बदले हुए रूप में देखना चाहता हूँ ? राष्ट्रीयता, देशभक्ति तथा आत्मा के दूसरे रोगों से मैं चाहे कितना ही दूर क्यों न होऊँ, पर रूसियों के सम्बन्ध में मेरी यह धारणा है कि वे अपवाद-रूप से और विलक्षण प्रकार से प्रतिभाशील और असाधारण होते हैं, अभी तक अटूट बनी है। रूस के मूखों की मूखीता भी एक विचित्र प्रकार की, निजी ढङ्ग की होती है, जिस प्रकार निखट्दुओं की प्रतिमा उनकी निजी विशेषता की परिचायक होती है।

मेरा यह अनुमान है कि जब यह आश्चर्य-जनक जनता अपने हिस्से में पड़े हुए निर्यातनों का भोग कर चुकने के बाद उन सब पीड़नों से अपने को मुक्त कर डालेगी जो मन को उलझनों में डाले रहते हैं, जब वह श्रम के उस सांस्कृतिक, बिल्क धार्मिक, महत्त्व की पृणे अनुभृति से कार्यशील होगी जो सारे संसार को एक रूप में मिलित करने में समर्थ है, तब वह परिस्तान का सा सुन्दर और तेजस्वी जीवन बितायेगी, और कई बातों में वह संसार को प्रकाशमान करेगी जो वर्तमान समय में युद्ध और संघर्ष से क्लान्त और दुष्क्रमों से उन्मत्त और उद्भान्त है।

#### इतिहास का महत्त्वपूर्ण एवं प्रामाणिक-जहांबन्ध-दव

# श्री महाकवि कल्ह्ण कृत

# हिन्दी-राजतरङ्गिणी

भा०-पं०गोपीक्वरणरामां,व्याकरणाचार्यं,काव्य-तीर्थं (संस्कृताध्यापक,माधव क्राॅंलेज उज्जेन)

हिन्दी-साहित्य से अनुराग रखनेवालों को यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि जिस महान ऐतिहासिक श्रीर प्रामाणिक यन्थ के श्लोकों को प्रमाणस्वरूप उद्धृत कर वड़े-वड़े इतिहासवेत्ता गर्वानुभव करते हैं, उसी भूस्वर्ग काश्मीर के कविवर कल्हण के राजतरिङ्गणी नामक विशालकाय प्रन्थ की हिन्दी भाषा में प्रकाशित करने का हमने साहस किया है। यह इतिहास का महाग्रन्थ सन् ११४८ ई० में, आज से लगभग ८०० वर्ष पूर्व, उस समय के प्राप्त शिला-खण्डों, लेखों, ताइपत्रों आदि के आधार पर लिखा गया था, जिनमें से बहुतों का त्राज पता भी नहीं है, नष्ट हो गये हैं। त्राज तक इसके फारसी, फ्रेंच, इङ्गलिश त्रादि पाश्चात्य भाषात्रों में कई-कई अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं, किन्तु हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी में त्र्याज-तक उसका एक भी संस्करण न प्रका-शित होना हिन्दी के लिए दर्भान्य की वात थी। हमारी प्राचीन संस्कृति, रहन-सहन. वैभव त्रादि का इतिहास वतजानेवाला सबसे पहला प्रामाणिक ग्रंथ यही माना गया है। हम इसी विशाल-काय ग्रन्थ को ३ खंडों में ऋत्यन्त विश्वस्त और प्रामाणिक प्रति पर से सरल भाषा में शृंखलाबद्ध अनुवाद कराकर प्रकाशित कर रहे है। पहले दो खंडों में अनुवाद तथा आलोचनात्मक भूमिका रहंगी। तीसरे में मूल संस्कृत रहेगा। पहला खंड जिसमें यन्थ के आधे से अधिक अंश का अनुवाद है, मय भूमिका के, प्रकाशित हो चुका है। लगभग ६०० पृष्ठों के इस खंड का मूल्य ३) रखा गया है । दूसरा और तीसरा भी छप रहा है । जो लोग श्रभी से बाहक वनकर इस पहले खंड को मँगा लेंगे उन्हें ६) पेशागी भेजदेने ही से तीनों खंड विना किसी प्रकार के अन्य खर्च के मिल जायँगे। दूसरे खंड के छपने में हाथ लग गया है। ऋलग-ऋलग, लेने पर पूरे सेट का मूल्य ७॥) तथा डाकखर्च त्रलग लगेगा ।

# घाघ और भड़री की कहावतें

( सम्पादक-श्रीकृष्ण शुक्त 'विशारद' )

भारतवर्ष बहुत प्राचीनकाल से कृषिप्रधान देश रहा है। प्रस्तुत पुस्तक में खेती, वर्षा, नाज बीत्राई, शकुन श्रादि विषयों पर कवि वाव श्रीर भड्डरी द्वारा निर्मित कविताएँ दी गई हैं। वाव श्रीर भड्डरी तिर्फ कवि ही नहीं थे प्रत्यह

वे एक अच्छे ज्योतिषी भी थे। आपके विचार प्रायः विल्कुल-ठीक ठीक उतरते हैं। ग्रामीण जनता के ख्याल से प्रत्येक पद का अर्थ भी दे दिया गया है। पुस्तक की छपाई सफाई आदि सभी सुन्दर है। मूल्य केवल १)

#### वीर-विरदावली

( संकलनकर्त्ता एवं सम्पादक—श्री वियोगी हरि तथा विश्वनाथप्रसाद मिश्र एम. ए., साहित्यरल )

श्री वियोगी हरि जी के नाम से कौन साहित्य-प्रेमी परिचित न होगा ! श्रापको 'वीर सतसई' पर १२००) का मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक मिल चुका है। श्री विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रोफेसर, श्रमेक साहित्यिक अन्थों के प्रऐता एवं श्रच्छे कि हैं। हिन्दी में वीर-रस की किवताश्रों का कोई श्रच्छा संग्रह न होने के कारण यह सङ्कलन प्रकाशित किया जा रहा है। पुस्तक पढ़ना शुरू करते ही नस-नस में जोश फड़कने लगता हैं। संग्रह श्रपूर्व हैं। पुस्तक पाठ्यक्रम में रखने योग्य है। पाठकों एवं विद्या- थियों की सुविधा के लिए पुस्तकान्त में किठन शब्दों के श्रर्थ एवं शुरू में सारगिंत भूमिका भी दे दी गई है। मोटे कागज पर बढ़िया छपाई के साथ पुस्तक का मूल्य १॥) है।

# सद्गुणी बालक

( लेखक—स्वर्गीय नारायण हेमचन्द्र )

बचे ही भावी राष्ट्र के कर्यधार हैं। उनका चरित्र उज्जवल होने से ही राष्ट्र का भविष्य उज्जवल हो सकता है। बाजारों में बालोपयोगी पुस्तकों की भरमार है; परन्तु उनमें से शायद ही एक प्रतिशत पुस्तकें ऐसी निकल सकें जो ब कें का मनोरक्जन करने के साथ-ही-साथ उनका चरित्र भी उज्जवल बनार्त प्रस्तुत पुस्तक में ऐसी ही छोटी-छोटी ६६ जीवनिया दी गई है जिनने ... का मनोरक्जन तो होगा ही साथ-ही-साथ उनके चरित्र पर अच्छा प्रभाव पढ़ेगा। प्रत्येक जीवनी, पढ़ने के बाद बच्चे के हृदय पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ जायगी। यदि आप अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं तो इस पुम्बक को उन्हें अवश्य ही पढ़ाइए। बड़ी ही सरल माथा में छोटे-छोटे बच्चों के पढ़नेलायक पुस्तक है, लगभग १ ५० पूछी की पुस्तक का मृत्य केवल ॥) मात्र।

मिलने का पता पुस्तक भवन, बनारस ।